

# Laibhai Dalpatbhai Series

General Editors:

Dalsukh Malvania

Ambajai P. Shah

No. 4

# HARIBHADRASŪRI'S YOGASATAKA

WITH
AUTO-COMMENTARY
ALONG WITH HIS

# **BRAHMASIDDHĀNTASAMŪCCAYA**

Edited by

MUNIRĀJA ŚRI PUŅYAVIJAYAJĪ



LALBHAI DALPATBHAI
BHARATIYA SANSKRITI VIDYAMANDIRA
AHMEDABAD-9

Text printed by Svamı Tribhuvandas, Ramananda Printing Press, Kankaria Road, Ahmedabad and Introduction printed by Jayantı Dalal, Vasant Printing Press, Ghelabhai's Vadi, Gheekanta, Ahmedabad, and published by Dalsukh Malvania, Director, L. D. Institute of Indology, Ahmedabad-9,

# Price Rupees 5/=

Copies can be had of

L. D. Institute of Indology, Ahmedabad-9, Gurjar Grantha Ratna Karyalaya, Gandhi Road, Ahmedabad-1.

Motilal Banarasidas

f

Varanasi, Patna, Delhi.

Sarasvati Pustak Bhandar Hathikhana, Ratanpole, Ahmedabad-1. Munshi Ram Manoharalai

Nai Sarak, Delhi,

# श्रीहरिभद्रस्रिविरिवर्त योगशतकं

स्वोपद्गरूत्या सहितम्, ब्रह्मसिद्धान्तसमुचयम् ।

संपादक : मुनिराज श्रीपुण्यविजयजी



लालमाई दलपतमाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर, अमदावाद-९

# PREFACE.

'Samadarsī Ācārya Haribhadra' of Pt. Shri Sukhalalji and 'Śrī Haribhadrasūri' of Prof. H. R. Kapadia furnish us with the details of the life of Āc. Haribhadra who flourished in eighth century. He was the native of Citrakūṭa (present Cittaur) and was a Brahmin priest. He was well versed in Sanskrit language and literature, and was proud of that. A Jain nun named Yākinī Mahattarā made him realise his lack of knowledge of Prakrit language and interature. Thus she indirectly suggested to him a course—that of being initiated in the Jain Order of Monks—for his making up this deficiency. On this account he considers himself a spiritual son of that nun. It is interesting to note that he blessed his devotees with the words—'Exert yourself for the dissociation of mundane hife'. As a result, people called him Bhavavırahasūri.

Āc. Haribhadra composed many works—some short and some voluminous. The death of his two dear pupils struck him with deep grief. He wanted to be free from it. So, he decided to engage himself in an activity demanding high mental concentration. This is one of the reasons why Āc. Haribhadra wrote so many works. Again, it is reported in Kahāvali that a merchant named Lalliga facilitated Ācārya's work by offering him necessary things.

Different works give different figures of the number of Ācārya's works. In some the figure given is 1400, in others it is 1440, in still others it is 1444. Though we may consider all these statements fraught with exaggeration, yet this much is certain that he all alone composed more than a hundred works on various subjects both in Sanskrit and Prakrit languages. As Āc. Haribhadra had composed a good number of works, later authors ascribed to him the authorehip of a very large number of works.

The aim that constantly remained before Ac. Haribhadra in composing all these works was to enhance the purity of conduct and thought. So, on the one hand, he wrote meaningful and tough philosophical works while on the other, he wrote works on ethics, didactic works, scientific works on Yoga and works embodying narrative stories. Moreover, he did unprecedented service of the Jaina canonical works through writing commentaries on them and editing and bringing into light the works thrown in oblivion. But this is not the proper place for acquainting the reader with the vast literature of Ac. Haribhadra.

In his time, many traditions and interpretations of Yoga (Science of Spiritual Discipline) were current. He collected cream from all these

traditions and interpretations, and utilised it in enriching the Jain Yoga literature. Out of his many works on Yoga, only Yoga-dṛṣṭisamuccaya, Yogabindu, Yogaviṁśikā and Ṣɔḍaśaka etc. were known to us since long. But just a few years ago, Dr. Indukala Jhaveri edited Yogaśataka with the help of the then available single MS of that text; it was published in 1956. It is our good fortune that one MS of the auto-commentary on Yogaśataka has been found in Cutch. Hence, here in this work Yogaśataka is re-edited with this newly found auto-commentary. This auto-commentary has cleared off the doubts regarding the reading of the first edition. So, we are surely not wrong if we say that the present edition of Yogaśataka contains its original and true form. This work is edited by Rev. Muni Śrī Punyavijayajī and so this edition has got all the benefit of his deep learning. We are highly grateful to him for the time and energy he has devoted to the editing of this work.

This edition contains not only the texts of Yogasataka and its auto-commentary but the English translation of Yogasataka also. We are sure that this translation will help the reader in understanding the text. Thanks are due to Dr. K. K. Dixit for translating the text of Yogasataka lucidly and in a very short time. Moreover, Dr. Indukala Jhaveri has written a learned introduction for this edition. I must thank her for this.

Another attractive feature of this edition is that one short treatise on Yoga, named Brahmasiddhanta-samuccaya, is also included in it. The story of the discovery of the MS of the text is really inspiring. It is well known that for the last so many years Rev. Muni Srī Punyavijayaji has engaged himself in the work of arrangement and orientation of the Iain Bhandaras - libraries of old MSS. The owners or custodians of these Bhandaras collect the pieces of leaves, stray leaves etc. and put them in bag, only to throw them at some good place. But Rev. Punyavijayaji deems it necessary to preserve even this 'so-called' rubbish. He has collected and preserved the pieces of palm leaves. He has kept them in a bag. On the basis of the similarity of handwriting he took out some pieces from the bag and to his surprise he found that they form one treatise named Brahma-siddhanta-samuccaya. This treatise is here published for the first time. Rev. Punyavijayaji is of the opinion that this treatise too may be the work of Ac. Haribhadra. Hence, the publication of this treatise along with Yogasataka. A block of two leaves, one of Yogasataka-Vrtti and one of Brahma-siddhanta-sammuccaya, is given here so that one may easily have the idea of the respective MSS.

L. D. Institute of Indology Ahmedabad-9 1-1-'65,

Dalsukh Malvania Director श्रीलालभाईदलपतभाईभारतीयसंस्कृतिविद्यासंदिर्. अमदावाद.

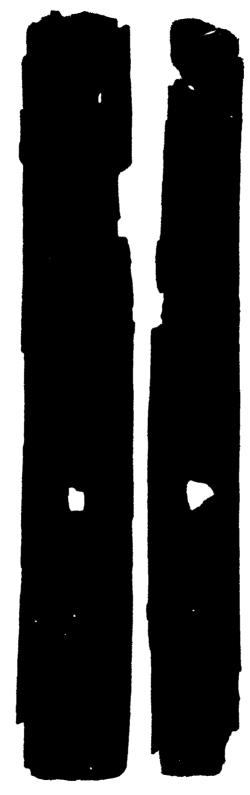

मांडवी(कच्छ)स्थित श्रीखरतरगच्छीयप्राचीनजेनझानभण्डारनी मं. ११६५ मां ल्खायेली 'स्वोपझबृक्तियुक्त योगशतक नी ताइपत्रीय प्रतिनुं प्रथम तथा अंतिम पत्र।

# श्रीलालभाईदलपनभाईभारतीयसंस्कृतिविद्यामंदिर. अमदावाद.



मुनिराज्ञ श्रोपुण्यविज्ञयज्ञी महाराजना मंग्रहती `त्रक्षमिद्धान्तमम्मुज्ञय `ती जिक्रमना ?२मा ज्ञासक्रमां त्रखायेकी ताडपत्रीय प्रतितुं प्रथम तथा नयमुं पत्र।

# ॥ जयन्तु बीतरागाः ॥

# प्रस्ताबना ।

छा० व० मारतीयसंस्कृतिविधामन्दिरमन्धमाखायाखतुर्धमन्धाङ्गक्रपेण याकिनी-महत्तरास्नुश्रीहरिभद्रस्रिप्रणीतं स्वोपज्ञटोकासहितं 'योगस्तकथकरणस्' तथा स्विण्डता-पूर्णक्रपेम लन्धस्वाद् अज्ञातमन्ध-प्रनथकारामिधानो प्रन्थविधयविधागावलोकनेव श्रीहरि-भद्रस्रिप्रणीतः 'ज्ञह्मसिद्धान्तसमुख्यः' इति अस्माभिः परिकृत्पिताभिधानो प्रन्थक्षेति प्रकरणस्गलं प्रकारसते।

तत्र योगञ्चतकं मूलमात्रं डा० अवेरी इन्दुक्त्व्यभिगन्या पाण्डित्वपूर्णगूर्वरिगरातुवादेन विस्तृतप्रस्तावनया च सह सम्पाय प्रसिद्धिं प्रापितम्। सान्त्रतं तदेव अकावण्यज्ञातया स्वोपज्ञटीकया समर इतं प्रसिद्धिं नीयते । अस्य क्रिकेवेव ताडपत्रोपि किस्तिताऽतिप्राचीना शुद्धप्राया प्रतिः कृष्ण्डदेशान्तर्गतमांडवीनगरस्वस्वरतरगण्डीयजैनज्ञानभाण्डागारे सुरक्षिताऽऽसीत् । सा च प्रतिस्तद्भाण्डागाररक्षकः—मांडवीजैनश्रीसञ्चनाय्य—
महानुभाव—श्रेष्ठिवर्यश्रीमोहनलाल पोपटभाई शाहद्वारा समासादिता । अस्याः प्रतेः
वर्श्तरात् पत्राणि । प्रतिपत्रं ताडपत्रपृष्युल्यवानुसारेण किस्मिश्चत् पत्रे चतसः यावत्
किसिश्चत् पत्रे सप्तापि पङ्क्तयो वर्तन्ते । प्रतिपक्कि किचत् वर्षष्टः सप्तिः यावत्
किचिदशीत्यक्षराण्यपि लिखितानि दश्यन्ते । प्रतिरियं मण्ये लिख्नुता विभागद्वयेन च
लिखिता वर्तते । आयाम-पृथुल्ये किलास्याः प्रतेः १३। × २। इंचप्रमितमित्ति । प्रतिरियं
केनापि विदुषा मुनिप्रवरादिना सायन्तं वाचिता संशोधिता चेति शुद्धप्राया कचित् कचिच
टिप्पणीयुताऽपि वरीवृत्यते । अस्याः प्रतेः प्रान्तभागे "संवत् ११६५ फाल्गुन सुदि ८
लिखितिति " इतिक्रपा लेखनसमयाविदका पुष्पिका वर्तते इति अस्याः प्रतेः लेखनकालः
११६५ वर्षक्रपः स्पष्टमेव ज्ञायते ।

शुद्धप्रायाया अस्या एकस्या एव प्राचीनतालपत्रीयप्रतेराधारेणास्य स्वोपन्नटीका-विमूषितस्य योगशतकप्रकरणस्य सम्पादनं संशोधनं च विहितमस्ति । यधि प्रतिरियं सामान्यमावेन शुद्धस्पा वर्तते तथाप्यनेकानेकेषु स्थलेष्यशुद्धयो वर्तन्त एव इत्यतः तत्र तत्र स्थलेषु तत्तदिषयकप्रम्थाद्याधारेणास्य प्रन्थस्य सुचारुसंशोधनकृते प्रयतितमस्ति ।

प्रत्यस्यास्य पाण्डित्यपरिपूर्णा प्रतिकृतिः( प्रेस कॅापी ) मोजककुरुमण्डनस्य गृहस्थ-भावेऽपि प्रातात्मरमणताधर्मस्य धर्मात्मनो गिर्धरलास्स्य पौत्रेण तथा भारमरणतानिष्ठस्य धर्ममाक्नावासितान्तःकरणस्य मोह्नस्रास्स्य नन्दनेन अपूतस्रास्यण्डितेनातिसावधानतया विद्वितेत्यस्य अन्यस्य सम्पादने संशोधने चातिसौकर्यं सञ्चातम् । दितीयः किल खण्डितापूर्णल्कात्वाद् अस्माकिष्पताभिधानो ब्रह्मसिद्धान्तसमुख्यनामा प्रन्थोऽस्मिन् प्रन्थाङ्के प्रकाश्यते । अयं किल प्रन्थोऽणिहिल्लपुरपत्तनीयशतशःखण्डीमृततालपत्रीयप्रन्थराशिमन्थात् शीर्णिबशीर्णतालपत्रखण्डस्त्रपेण मयैव समुपल्ल्यो मम पार्थ
एव वर्तते । इयं हि प्रतिः प्रतिपत्रं सङ्गतिद्वित्रखण्डा द्वात्रिशत्वत्रात्मिकाऽपूर्णा ४२३
स्रोकपर्यन्तमासादिताऽस्ति । प्रतिपत्रं चतसः पश्च वा पक्त्तयो वर्त्तन्ते । प्रतिपक्तिः
पश्चचत्वारिशद् यावदृष्टचत्वारिशत्वसराणि लिखितानि निरीक्ष्यन्ते । प्रतिरियं प्रायः शुद्धैव
वर्तते तथापि कचित् कचिद्युद्धयोऽपि दश्यन्ते । अस्याः प्रतेरितमं पत्रं नोपल्क्षमिति
निश्चिततया न ज्ञायते—कस्मिन् समये लिखितोऽयं प्रन्थः १ इति, तथापि लिपिताजपत्रीयचात्तिलेखन-पद्धत्यायवलोकनेन इयं प्रतिः द्वादश्यां शतान्यां लिखितत्वत्यनुमीयते ।
प्रतिरिश्मायाम-गृयुल्तवे ११॥ ४१॥ इंचप्रमाणा वर्तते । अस्याः प्रतेः द्वादशं पत्रं
सर्वयैव नोपलन्थम् । तथा ७ तः १०, २२, २६, २९ तः ३२ पत्राणासुत्तरविभागो नष्ट इति नोपलन्थः ।

अस्याः शीर्णविशिर्णसण्डस्वण्डीम्तापूर्णप्रतेराधारेणास्य ब्रह्मसिद्धान्तसमुख्यप्रन्थस्य सम्पादनं संशोधनं च विहितमस्ति । अस्यापि प्रन्थस्य वैदुष्यपूर्णा प्रतिकृतिः (प्रेसकापी) पण्डितश्रीअमृतलालेनैवातिसावधानतया महता श्रमेण निर्मिताऽस्ति, येनास्यापि सम्पादने संशोधने च समिषकं सौकर्यमजनि ।

किन्न — अस्य प्रन्थयुगलस्य संशोधनं केवलं मयैव विहितमिति नास्ति । किन्तु-पण्डितश्रीसुखलालिजत् — ला ० द ० भा ० सं ० विद्यामन्दिरसुख्यिनयामकदलसुख मालविणया-पण्डितअमृतलाल-मुनिप्रवरश्रीजम्बूबिजयजी — प्रज्ञांशसुनिवरश्रीकान्तिविजयप्रम्-तिभिः स्थानस्थानेषु संशोधनं संसूचनं च विहितमस्ति । अपि च—पण्डितश्रीअमृतलालेन तु प्रतिकृतिविधानादारभ्य प्रुफपत्राधवलोकन-परिशिष्टविधानादिसमप्रकार्येषु दत्तचित्ततया साहाय्यं विहितमस्तीति समवधारयन्तु विद्वांसः ।

प्रन्थयुगलमप्येतद योगविषयकं वर्तत इति तन्मार्गिससाधिषवो जिज्ञासवो वा मुनिवरा विद्वांसश्चावश्यमेवाऽऽसादियण्यन्ति स्वेग्सितमेतदप्रन्थयुगलावगाहनेन ।

# ग्रन्थकारः

स्वोपज्ञटीकासमछङ्कृतस्यास्य योमशतकाक्ष्यप्रकरणस्य प्रणेता धाकिनीमहत्तरा-सूनुराचार्यश्रीहरिमदस्रितेवेति तत्पुष्पिकायवद्योकनेन स्पष्टमेय ज्ञायते । प्रस्तुतप्रन्यकर्तुरा-चार्यस्य सत्तासमय-निवासस्थान-जीवन-पाण्डित्य-प्रन्थनिर्माणादिविषये डा. याकोबी-

पण्डितसुरुक्तरूजी - श्रीजिनविजयजी-प्रज्ञांशश्रीकृत्याणविजयजी-डा ० सवेरीइन्द्रकलामगिनी-प्रमृतिभिरनेफैविंद्रस्पवरै: सुबह विचारितमुङ्खित्तमपि चास्तीति नात्रार्थे किंबत्पवासो विधीयते । केवलं श्रीहरिभद्रस्रिगद्विरचित्तनवीनशन्थनामोह्नेसादिविषये प्रयस्यते । तत्र तावत् प्रकाश्यमानैषा योगशतकप्रकरणस्य स्वोपञ्चटीका कच्छदेशीय-मांडेबोनगरस्थितस्वरतरगच्छीयजैनज्ञानकीशात् साम्प्रतमेव प्राप्ताऽस्ति । न स्वल्वियं प्रन्थ-रचनाच यावद् ज्ञातचराऽऽसीदिति । तथाऽस्यां स्वीपज्ञटीकायां " निरुों ठितं चैतर्पदेश-मालादिष्विति नेह प्रयत्नः " (पृ० २४) इत्युक्लेखदर्शनात् साम्प्रतं कुत्राप्यद्रयमानः श्रीमद्भिविरचित उपदेशमालाख्यो प्रन्थ आसीदिति निश्चीयते । एवमेव श्रीमद्भिर्मलयगिर्या-चार्यपादै: श्रीजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणचरणविनिर्मितसङ्ग्रह्गीप्रकरणवृत्तौ श्रीहरिभद्रसूरि-पुरन्दरविहितायास्तदवृत्तेः स्थानस्थानेषु उक्षेखः कृतोऽस्तीःयतस्तःसंसूत्रिता सङ्ग्रहणौ-प्रकरणवृत्तिरप्यासीदिति । उपलम्यते हीयं जेसल्मेरुभाण्डागार-मत्सङ्गृहीतज्ञानकोशा-दिष्विति । अपरं च श्रीमद्भियोकिनीमहत्तरासूनुभिः स्वकीयाऽऽवश्यकशिष्यहिताख्यलघुवृत्ति-प्रीरम्भे " यद्यपि मया तथाऽन्यैः कृताऽस्य विवृतिस्तथापि सङ्क्षेपात् । तदुचितसत्त्वानु-प्रवहेतोः क्रियते प्रयासोऽयम् ॥ " इत्युक्टेखदर्शनाद् विद्वात्र तद् ज्ञातचरमेव यत्-श्रीमद्भिः पूर्वे आवश्यकम्त्रोपरि बृहद्वृतिर्विरचिता, तदनन्तरं शिष्यहिताख्या लघुवृत्तिरिति । तथा मलगारिश्रीहेमचन्द्रम्रिपादसंस्त्रितशिष्यहितावृत्तिटिप्पनकान्तर्वेत्तिनः " यद्यपि वृत्तिः कृता " इत्येवंवादिनि च वृत्तिकारे चतुरशीतिसहस्रप्रमाणाऽनेनवाऽऽवश्यकवृत्तिर-परा कृताऽऽसी।दिन प्रवादः" इत्युक्लेखदरीनाच सा बृहद्वृत्तिधतुरशीतिसहस्रक्षीकप्रमाणा-SSसीदिःयपि विदिनचरमेव प्रज्ञावतां प्राज्ञानामिति । तथापि 'तत्र बृहद्बृत्तौ तैः मूरि-राक्रैः के के पदार्थाः कथं व्यावर्णिताश्वर्चिता वाssसन् '' इत्यावेदकोsतिगाम्भीर्यपूर्ण एक उल्लेखस्तैः स्वविरचितनन्दिसूत्रलघुवृत्तौ " साङ्केतिकशब्दार्धसम्बन्धवादिमतमप्या-वरयके नयाधिकारे विचारयिष्यामः " ( पृ० ६८ ) इतिरूपो निष्टक्कितोऽस्ति । एतदेको-हेसमात्रदर्शनादेतःज्ञायते यत्-श्रीमद्भिस्तत्र बृहद्वृत्तौ दार्शनिकजगदाश्चर्यकारका एतादशः सङ्ख्यातीताः पदार्था वादिमताश्च व्यावर्णिताश्वर्चिता निरस्ताश्चापि भविष्यन्तीति । दुर्दैवमेतदास्माकीनं यत् सा चिरकालादेव दुःषमाकालेन कवलितेति ।

# **ब्रह्मसिद्धान्तसमु**ष्यकारः

मत्परिकल्पितनाभ्नः प्रस्तुतस्य ब्रह्मसिद्धान्तसमुखयाख्यस्यास्य प्रकरणस्यान्तिमं पत्रं तावजोपळ्यमिति तत्प्रणेतृ-तज्ञामादिविषयकं किमपि प्रमाणं साक्षाज्ञास्तीति प्रागेवा-SSवेदितम्। तत्र खण्डितापूर्णळ्यस्यास्य प्रकरणस्य 'ब्रह्मसिद्धान्तसमुख्यः' इति नाम

प्रन्थायश्लोकोक्तविषयानुसारेण मत्परिकल्पितमेव । निर्माता पुनरस्य प्रकरणस्यैतद्वप्रन्थात-विषयादिविचारणेन याकिनीमहत्तरास् नुराचार्यश्रीहरिभद्रपाद सामाति । तथाहि-तव तावर् यथाऽन्येषु श्रीहरिभदाचार्यविनिर्मितेषु योगद्दष्टिसमुखयप्रमृतिप्रन्थेषु श्रीमहाबीर-विननमस्कारः प्रतिपाद्यविषयोद्धेस्वश्च दश्यते तथाऽत्रापि प्रन्थ इति। तथा योगदृष्टिससुद्धय-योगिबन्द्-अष्टकप्रकरण-विशितिविशिकादिप्रकरणेषु याद्री विषयविभागविचारणपरिपाटी यादशक्ष पारिभाविकशन्दप्रयोगे। वरीवृत्यते तथैवात्रापि प्रन्थे तादश्येव विषयविचारण-परिपाटी तादश एव च पारिभाषिकशन्दादिप्रयोगो दृष्टिपथमवतरति । तथा छिलत-विस्तरावृत्यादिवदत्रापि प्रकरणे 'आगमेनानुमानेन ॰ ' इति श्लोकोऽपि वर्तते। एवमेव योगिबन्दप्रकरणे 'दानं मृत्याविरोधेन ' इत्यत्र यथा ' मृत्याविरोध'वाक्यप्रयोगो वर्तते तथाऽत्रापि प्रकरणे ' मृत्यानामुपरोधेन ' ( स्त्रो० १९० ) ' मृत्यानामुपरोधश्च ' ( स्त्रो० २००) इत्यत्र दश्यते। तथैव षोडशकप्रकरणे 'अद्वेषो जिज्ञासा' इत्यादिपदे यथाऽष्टाङ्गानां निरूपणं तथाऽत्रापि ' अद्देषथैव जिज्ञासा ' ( श्लो० ३५ ) इति पये निरीक्यते । लखित विस्तरावृत्ति-योगद्दष्टिसमुच्चयादिषु यथा इच्छायोगादीनां स्वरूपं वर्तने तथैवाऽत्रापि प्रकरणे १८९-९१ परेषु निरूपते। तथा योगद्धिसमुचये यथाऽनेषसंनेषपदवर्षेषि मित्राद्याध-चतुर्देष्टिगतबिशिष्टगुणान्वितो व्यावर्णितोऽस्ति तथाऽत्रापि 'मिष्यादिष्टरपि ह्युक्तः स च तादक्तियान्वतः ' इति ५४ पर्वे न्यावर्णितोऽस्ति ।

एतानि पुनर्विशिष्टस्थानानि यान्यस्य प्रकरणस्य श्रीहरिभद्राचार्यकृतत्वमावेदयन्ति—

- १. अत्राधिकारिणोऽप्युक्ता अपुनर्वन्धकादयः। त्रय एव०-स्रो० ३७। अहिगारी पुण एत्थं विण्णेओ अपुणबंधगाइ त्ति।—योगश० गा० ९.
- २. न जानाति तामन्यो नष्टनाशनः—श्ठो० १३६। गुरुणो अजोगिजोगो० जोगिगुणहीलणाणद्रणासणा०—योगश० गा० ३७.
- ३. देवताबहुमानेन-श्लो० १६३ । गुरु-देवयाहि जायह-योगश० गा० ६२.
- श्विज्ञानं य आसाध-इत्यादि २६३—६५ शिवागमक्षीकाः
   एतीए एस जुत्तो सम्मं असुहस्स खवग मोणेओ ।—योगश० गा० ८५.
- ५. कायपातादिभावेऽपि शुमास्रम्बनयोगतः।—स्रो० १७१। तह कायपाइणो ण पुण चित्तमहिकिश्व बोहिसत्त ति। योगश० गा० ८८.
- ६. आश्चर्यभावतस्त्वाशु कश्चित् तेनैव जन्मना ।—श्ठो० ४१३। जद्द तब्भवेण जायइ जोगसमत्ती—योगरा० गा० ९२.

# ७. स्रो० ३९२ तः ९४ प्रत्युज्ञानिकः नि।

णाणं चागम-देवय-पइहा-सुमिणंधरादऽदिद्रीओ ।--योगश० गा० ९७.

सङ्क्षेपेणैतेषामुपर्युह्णिखतानां प्रमाणानामनुसन्धानेनेदं ब्रह्मसिद्धान्तसमुखय-प्रकरणं श्रीहरिभद्राचार्यसंसूत्रितमेवाऽऽभाति । अपि चात्र मुख्यवृत्त्या योगशतक्कप्रकरणेनेव सह तुल्लना विहिताऽस्ति, किञ्च यदि श्रीहरिभद्रसूरिपादप्रणीतयोगबिन्दु-योगदृष्टिसमुखय-अष्टकप्रकरण-षोडशकप्रकरण-विशिकाप्रकरणादिभिः सहास्य प्रकरणस्य तुल्लना विधीयेत तदाऽस्य प्रकरणस्य श्रीहरिभद्रकृतत्वनिश्वायकानि प्रभूतानि प्रमाणानि समुक्कम्येरिक्तयत्र न कश्चित् सन्देहलेश इति । प्रयतिष्यते किलैतद्धै समयान्तरे पृथ्यलेखरूपेण ।

अत्रैतत् किल ज्ञापनीयमस्ति यद् इदं ब्रह्मसिद्धान्तसमुचयाख्यं प्रकरणं द्वात्रि-शत्वत्रं ४२३ पद्यं यावच खण्डितापूर्णरूपेग सम्प्राप्तमस्ति तथाव्यस्य प्रकरणस्य प्रान्त-मागवर्ति एकं पत्रं पत्रद्विकमेव वा विनष्टं सम्भाष्यते, नाधिकमिति ।

व्यपि चैतलकरणावलोकनेनैतदिप सम्भाव्यते यत् श्रीमद्भिष्टिरिश्रहपूरिचरणैः सर्वदर्शनसमन्वयसाधकान्यन्यान्यप्येतादृंशि भिन्नभिन्नानि प्रकरणानि संसूत्रितान्यवश्यमेव भविष्यन्तीति ।

अन्ते ताविददं निवेद्यते—येन कच्छमांडवीस्थलरतरगच्छीयजैनभाण्डागारप्रतिपास्क केन शाह मोहनलाल पोपटलालमहानुभावेन स्वोपज्ञटीकायुता योगशतकप्रकरणप्रतिरित-चिरकालं यावदस्मम्यमौदार्यभावेन समर्पिता, येश्व विद्वत्प्रवरेरेतद्प्रन्थयुगलस्य संशोधने मिन्नभिन्नरूपेण महामूल्यं साहाय्यं वितीण तेम्यः सर्वेम्योऽपि सामारं धन्यवाददानं न विस्मरति मम ददयम् ।

निवेदक:---

बृहद्गुरुप्रवर्त्तककान्तिविजयशिष्याणु-गुरुप्रवरश्रीचतुरविजयचरणोपासकः

श्रुनिः पुण्यविजयः ।

# प्रन्थानुक्रमः ।

| ₹. | Pref         | ace                                                                               | 4               |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ₹. | यस्ता        | वना ।                                                                             | ₹.              |
| ₹. | Intr         | oduction                                                                          | 9-30            |
| 8. | विषय         | ानुक्रमः <b>।</b>                                                                 | ३१-३२.          |
| ц. | योगः         | त्तकम् ।                                                                          | <b>1-88</b>     |
| ξ. | ब्रह्म       | सेद्ध <i>न्तसम्र<del>च</del>यः</i> ।                                              | ४७-७६           |
| ૭. | Yoga         | as'ataka - Translation                                                            | ७७–९१.          |
| ۷. | परिवि        | हानि                                                                              | 93-904          |
|    | (१)          | योगञ्चतकम्ल्याथानामकारादिकमः ।                                                    | ९३              |
|    | (२)          | योगशतकस्वोपञ्चवृत्यन्तर्गतानामवतरणानामकारादिकमः ।                                 | 98              |
|    | (३)          | योगशतक-तत्स्वोपज्ञवृत्त्यन्तर्गतानां<br>प्रन्थ-प्रन्थंकृदादिविशेषनाम्नामनुक्रमः । | ९६              |
|    | (8)          | वस्मिद्धान्तसमुचयक्षोकानामकारादिकमः।                                              | ९६              |
|    | (4)          | ब्रह्मसिद्धान्तसमुखयान्तर्गतानां त्रुटितादिभाग-<br>श्लोकानामकारादिकमः ।           | १०१             |
|    | (६)          | ब्रह्मसिद्धान्तसमुखयान्तर्गतानां विशिष्टशब्दानामकारादिका                          | तः । <b>१०३</b> |
|    | ( <b>v</b> ) | ब्रह्मसिद्धान्तसमुखयान्तर्गतानां विशेषनाम्नामकारादिक्रमः।                         | १०५             |
|    | (১)          | ब्रह्मसिद्धान्तसमुखयान्तर्गतमतान्तरावेदकानि स्थानानि ।                            | १०६             |
| ۹. | श्रुद्धि     | पत्रकम् ।                                                                         | १०६             |

# INTRODUCTION

# I. Preliminary

Haribhadra, a brahmin by birth and a Jain convert was not only a man of high intellectual powers but also a great visionary who brought about a unique revolution in the approach towards metaphysical and ethical thought. Here, however, we shall confine ourselves to the latter aspect and deal with his Yoga-works as the present work Yoga-Śataka relates to Jain Yoga. What is more, his works on Yoga are considered to be the best and the most outstanding amongst all his compositions. They do not delimit themselves merely to the exposition of the Jain Yoga but also comprehend a comparative study of the entire yoga in general.

However, for a proper evaluation of Haribhadra's contribution to Yoga, it is necessary to have some acquaintance with the different schools of Yoga (spiritual discipline) prevalent before Haribhadra's time. A brief outline of the same will, therefore, be not out of place here.

II. History of some Yogic terms and description of different Yogic traditions.

All the Indian philosophical systems attempt to analyse and understand the mysteries of the Universe in order to find the way out of the limitations of the worldly existence. They all unanimously aim at the perfect unfolding of the potentialities of the self with a view to achieving its innate purity. This purity is supposed to be defiled and distorted by passions in the state of worldly existence. These passions and their causes can be detected through introspection which eventually prepares the mind to overcome them. This attitude of the mind, directed on the right path, is termed 'Spirituality' (ādhyātmikatā). The ways and means or processes of realising this spirituality are many and varied; sometimes they appear to be different also. This is so because certain means or processes (leading to self-realisation) emphasise one aspect while others try to emphasise some other aspect. Even then, as these means and processes happen to have the same common goal of self-realisation. they all come under the general term 'Yoga'. To-day also we have many such schools of Yoga,

There have been in vogue from very early times two terms well-known to Indian Culture which comprehend all the stages of spiritual development. These terms are 'Tapas' and 'Yoga'. Of these two Tapas is even earlier and more comprehensive. Ancient Indian Culture comprises two cultural traditions — Sramana and Brāhmana. The Prākṛta form of Sramaṇa is Samaṇa. It means Vṛtti-Samana subsidence of passions; or it is derived from the root Sram meaning to exert, to observe austerity or penance. Moreover, terms like Tapasvi and Tāpasa are very well-known as synonyms and types of Śramaṇa. All this points to the fact that the Sramaṇa religion has its basis in ſapas; and this Tapas has always been the nucleus in the development and spread of the different schools of Śramana religion.

Brahmanism, on the other hand, is rooted in 'Brahman' or 'Yajña'; in other word, the concept of Yajña has reigned supreme in the development and spread of Brahmanism. Nevertheless, the Vedic mantras¹ and the Brāhmaṇa texts² which are closely associated with Yajña do mention the word Tapas referring to its efficacy and glory. Besides, even the texts like Satapatha Brāhmaṇa employ the root Sram in the context of Tapas.³ In the Āraṇyakas and the Upaniṣads, however, the importance of the external aspect of Yajña (as sacrificial ritual) is fast fading out giving place to Jñāna and Tapas—its inner aspect.⁴ Thus the Tapo-mārga has developed and spread not only independently of Yajña-mārga but also along with the Yajña-mārga as a part of it.

---

nānyair devais tapasā karmaņā vā /
jñānaprasādena višuddhasattvas tatas tu
tam pašvata niskalam dhvāvamānah // Mund

tarii pasyata nişkalarii dhyayamanali // Mundaka Up. III. 1. 8. Cf. Chandogya Up. III. 17. 4; Brhadaranyaka Up. I. 2. 6; III. 8. 10.

tvam tapah paritapyājayah svah / Rgveda N. 167. 1; X 109. 4; N. 154.
 2-4; Atharvayeda IV. 35. 1 2.

<sup>2.</sup> etad vai paramam tapo / yad vyähitas tapyate paramam haiva lokam jayati ... / Satapatha XIV. 8. 11. Taittiriya Br. II. 2. 9. 1.

Prajāpatir ha vā idam agra eka evāsa/sa aikṣata katham nu prajāyeya iti so'śrāmyat sa tapo'tapyata ... / Śatapatha II. 2. 4. 1; IX. 5. 1, 2.

tapasā Brahma vijijāāsasva/tapo Brahma iti/sa tapo'tapyata/ Taittirīya Up. III. 2. Cf. Taittirīya Up. I. 9; Mundaka I. 2. 11, I. 1. 8-9; Švetāšvatara Up. I. 15. na cakṣuṣā grhyate nāpi vācā

The Tapas in its initial and external form finds expression in the different methods of the mortification of body. But gradually, however, as the efficacy of such physical mortification in the spiritual regeneration came to be questioned there began a sort of revolt against it. As a result greater stress came to be laid, on the one hand, on the internal austerity (antastapas), while on the other hand an attempt was also made to harmonise the external or physical aspect of austerity with the internal or mental one. Nevertheless, along with these two traditions, there happened to be a very large circle of Tāpasas and Parivrājakas who were absorbed in the practice of physical austerity alone. The first tradition is represented by Tathāgata Buddha<sup>1</sup>, the second one, by Dīrgha Tapasvī Mahāvīra<sup>2</sup> and the third, by a vast number of the rest of the Tāpasas <sup>3</sup>

In the development and propagation of the different forms of Tapas, we find from the very beginning the same belief which worked in the development and spread of the Yajña, namely, that the Tapas or the Yajña concerned can successfully fulfil both the worldly and heavenly desires.

1. Buddha also practised intense physical austerity but could not achieve his objective through it, hence criticised such practices Cf. Majjhimanikāya-Mahāsīhanādasutta I, 2, 2; Mahāsaccakasutta I, 4, 6. and Ariya-pariyesanasutta I, 3, 6

Similarly, in the Vedic tradition the concept of Yajña undergoes development from its external aspect to the internal one. The former is replaced by the latter in the form of dhyāna in the Āraṇyakas. Again, in the Brhadāranyaka, for instance, the horse is meditated upon as a symbol of the universe in place of the Aśvamedha sacrifice. The significance of jñāna and antas-tapas (mental tapas) is very obvious in the Upaniṣads. The Mahābhārata too distinguishes between physical and mental tapas and extols the latter (226, 4-5). Gītā has no place whatsoever for mere mortification; its emphasis on phala-tyāga, that is, antastyāga is very well known.

For the development in the connotation of the word tapas, Cf. 'Encyclopædia of Religion and Ethics', Part II, p. 87 onwards.

- 2. Mahāvīra considered the internal austerity like dhyāna and kaṣāya-jaya (conquest of passions) as important and primary, though he himself practised physical or external austerity like anaśana (fasting), śīta-ātapa-sahana (enduring extreme heat and cold) etc. cf. Ācārānga I; Uttarādhyayana 30, 30; Bhagavatī 25, 7. 802.
- Bhagavatī 3. 1. and 11. 9. describes respectively the Tāmali Tāpasa and Sivarāja Tāpasa. Various types of Tāpasas are referred to here, A detailed account of the same is to be found in Aupapātika-sūtra.

The term 'Yoga' is used even in the mantras of the Rgveda1 but there it does not connote the spiritual aspect or Samadhi. In the Upanisads too, especially in the earliest portions, the word does not seem to have any spiritual sense. It is only in the somewhat later Upanisads like the Katha and the Svetäsvatara2 that the term 'Yoga' attains spiritual meaning and significance. On the whole, it can be seen that the use of the term Tapas in the spiritual sense is more free and varied than that of the term Yoga in the Vedas and the Upanisads. Again even employed in the spiritual sense, it is primarily associated with the Sāmkhya metaphysics and with some Yoga-School based on the Sāmkhya. In the Mahābhārata including the Gita, the term Yoga which finds frequent mention is closely connected with the Samkhya School. The Gita is rightly called the Yoga-śāstra because the word Yoga in its spiritual bearing is employed at a number of places3. In the earlier Jain Agamas4 too the term Yoga is found to have the spiritual sense but its use is not so frequent as that of the word Tapas. In the Bauddha Pitakas, the word Yoga is not so widely and frequently employed as the word samadhi. From this it appears that the free use of the term Yoga in the spiritual sense and its frequent and effective employment in a poetic manner in the Gita as Jñana-Yoga, Bhikti-Yoga etc. contributed a great deal to establish its supreme significance in all the schools of spiritual discipline. Therefore, the Tapas of which Yoga and Samadhi earlier happened to be only the means, now itself become one of the means to Yoga in the Samkhya-Yoga School.

Just as the words Tapas and Yoga are associated with the path of spiritual discipline, the words like Samvara, Dhyāna and Samādhi have also a special bearing on the discipline. Of these, Dhyāna and Samādhi are more or less common to all the traditions of spiritual discipline while it is not the case with Samvara. The use of Samvara is exclusive to the

jňātvā devam mucyate sarvapāśaiķ / Śvetāśvatara Up. VI. 13. adhyātmayogādhigamena devam

matvā dhīro harşasokau jahāti / Katha Up. I. 2. 12.

<sup>1.</sup> Rgveda I, 34, 9; II, 8, 1; IX, 58, 3; X, 166, 5; I, 18, 7; I, 5, 3.

tām yogam iti manyante sthirām indriyadhāraņām / apramattas tadā bhavati yogo hi prabhavāpyayau // Kaţha Up. II. 3. 11. tat-kāraņam Sāmkhya-yogādhigamvam

<sup>3.</sup> II, 4, 28, III. 3-4; V. 6-7; VI. 17 and 23, 29; VI. 4-6; VIII, 10-12.

<sup>4.</sup> Sütrakrtänga I. 16. 3; Uttarādhyayana VIII. 14; XI. 14.

Jaio philosophical texts and it has been in free vogue from pre-Mahāvira times. We have noted above that the efforts of the Sāmkhya sādhakas and also the efforts of Gītā helped to widen the status and significance of Yoga; ever since that time, all the śāstras dealing with spiritual discipline based on the Sāmkhya metaphysics came to be known as the Yoga-śāstras. Even those which were supposed to have existed before the Pātañjala Yoga-śāstra² were also called the Yoga-śāstras. Although the term Samvara, so well known and common to the Jain tradition and the word Yoga, so commenty prevalent in the Yoga-śāstras have similar meaning and connotation, the words Yoga and Yoga-śāstra, at

- 2. Šankarācārya in his refutation of Yoga-darsana (Brahmasūtra-bhāṣya) writes. "Yogasāstre'pi 'athī tattvadarsanābhyupāyo yoga'iti samyagdarsanābhyupāyatvena yogo'nglkriyate | "Now the sūtra 'atha tattvadarsanābhyupāyo yogah' is not to be found in the Yoga-sūtra that is available to us. Pātañjala Yoga-sāstra commences with-'atha yogānusāsanam.' Hence it is quite probable that the Yoga-sāstra referred to by Sankarācārya may be one different from the Pātañjala Sāstra. Vācaspati does not enlighten us directly on the above quotation found in the Brahma-sūtra; but he expresses a similar thought by saying 'ata eve Yogasāstram vyutpādayitā'ha sma bhagavān Vārṣaganyah..../' Thus he mentions Vārṣaganya as the originator of Yoga-Sāstra. Similarly, according to the twelfth chapter of the Ahirbudhnya-samhitā the Yoga-sāstra of Hiranyagarbha which existed before Pātañjala Yoga-sāstra was divided into two parts or samhitās. For details see 'Hinda Tattvajñāna no Itihāsa' Part I, p. 112-114.
- 3. The term Samvara, in Jainism, is defined as 'asravanirodhah' the control or restraint of Asrava. Now the term Asrava is defined as 'kayavanmanahkarma yogah / sa asravah / 'that is, the activity (yoga) of the body, speech and mind is Asrava. Thus the term Samvara comes to mean the restraint (nirodha) of the activity of the body, speech and mind. Similarly, the term Yoga is defined in the Yogasütras as 'cittavṛttinirodhaḥ' the restraint of mental activity or modification. Thus both the terms Samvara and Yoga signify restraint, but while in the former the restraint is of Asrava—the threefold activity, in the latter it is only of mental activity (cittavṛtti). From this it can easily be seen that there is no essential difference between the two; for, the activity of the body and that

<sup>1.</sup> The metaphysics and ethics accepted by Mahāvīra were handed down from Pārsyanātha. Cf, Cāra Tīrthamkara, p. 136.

any rate, are more in vogue in all the schools of spiritual discipline; while the word Samvara is not so much known to the Vedic tradition.

When Tapas dominated the field of spiritual discipline, Dhyana and Samādhi were mere means to Tapas; but with the increasing importance and wide prevalence of Yoga, the same Dhyana and Samādhi served as means to Yoga. Thus all the literature pertaining to spiritual discipline seems to point to one thing, namely that some Sādhakas laid greater stress on some one means and considering it to be the final end they treated all the rest as means to that end; while certain others emphasised some other means as an end in itself and considered the rest as aids to it. For example, in earlier times Tapas happened to be the final end and hence Syādhyāya, Dhyāna, Samādhi etc. were subordinated to it<sup>1</sup>; on the other hand those who attached greater importance to Yoga regarded Tapas, Dhyāna, Samādhi etc. as means to it<sup>3</sup>. From all this it is easy to see that all the schools of spiritual discipline had much in common and the difference, if any, was one of emphasis and not of essence.

We have so far briefly noticed that the different paths of spiritual discipline were in vogue in India under different designations such as of speech necessarily presuppose mental activity.

Yoga that is Āsrava, in Jainism is two-fold—sakaṣāya-yoga, and akaṣāya-yoga. The Yoga-śāstra mentions two types of cittavṛttis namely, Kliṣṭa (impure) and Akliṣṭa (pure). Now the two terms—Kaṣāya and Kleśa have precisely the same connotation.

Comparison of the terminological difference may be stated thus :-

Yoga-śāstra Avidyā Asmitā, rāga, dveša, abhiniveša

Jaina Daršana Mithyā-daršana Krodha, māna, māyā, lobha

According to Jainism, the sakaṣāya-yoga has first to be ended and then the akaṣāya-yoga. So, too, in the Yoga-ṣāstra, Kliṣṭa cittavṛttis have to be restrained first and then only the Akliṣṭa ones. It may be noted that this resemblance is not limited only to these two systems but is to be found in one way or the other in almost all the spiritual schools of philosophy. For a detailed comparative study of Samvara and Yoga—see my article in Baroda Uni. Journal, march 1961 p. 294.

- 1. In the Jain tradition, Svadhyaya, Dhyana etc. are aids to Tapas.
- żapah-svädhyżya-iśvarapranidhānāni kriyāyogah / Yoga-sūtra II. 1.

Tapas, Yoga, Samyara or Dhyana-Samadhi. We now propose to go a little deeper and study the fundamental unity that underlies the divergent traditions of spiritual discipline in regard to the following four philosophical postulates - (1) Independent existence of a Sentient Principle. Ilva or Atman, (2) The innate purity of the Sentient Principle and the weil of ignorance and passions obscuring that purity, (3) Though the veil of ignorance and passions is beginningless, it can be removed by human endeavour, (4) Removal of ignorance and passions and the regaining of the innate purity by the Sentient Principle. If a sadhaka has no faith in these four principles or has any doubts about them, he can never tread the path of spiritual discipline; if at all he tries, he can not steadily progress and achieve his objective. A true sadhaka is bound to be firm and should have unflinching faith in the above-mentioned four doctrines; such a sadhaka is sure to realise his aspirations by means of rigorous discipline. These four basic principles are found recorded and indisputably recognised in the literature of every school of spiritual discipline. Even though there exist a number of schools of spiritual discipline, they can all be comprehended in the following four schools - (1) The Samkhya-Yoga, (2) The Nyaya-Vaisesika (3) The Bauddha and (4) The Jaina. We, therefore, give below a table presenting the afore-mentioned four fundamental doctrines as found in four schools referred to above :--

| - | Sānkhya-Yoga                                                                                     | Nyāya-Vaišeşika                                             | Bauddha                                                             | Jaina                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Independent existence of a pure sentient principle, called Purasa                                | Independent existence of a sentient principle, called Atman | Independent existence of a sentient principle, called Năma or Citta | Independent existence of a sentient principle, called Jiva or Atman          |
| 2 | Five-fold veil of avidyā, asmitā, rāga, dveşa and abhinivesa                                     | Veil<br>of<br>mithya-jaana<br>and passions-<br>ragadvesa    | Veil<br>of<br>avidyā and<br>trşnā, called<br>samudaya               | Veil of mithyā-daršana and kasāya (passions) or daršanamoha and caritramoha  |
| 3 | Right knowledge<br>(samyag-jääna)<br>or viveka-khyäti<br>and eight aids to<br>it, called Yogänga | and<br>Yoga-marga                                           | Ārya-aştāngika-<br>mārga                                            | Samyag-daréana,<br>samyag-jñāna<br>and samyag-<br>cāritra, called<br>samyara |

| 4 | Kaivalya and      | Mukti-niśreyasa | Nirvāņa | Moksa |
|---|-------------------|-----------------|---------|-------|
|   | regaining the     |                 |         |       |
|   | original state of |                 |         |       |
|   | the soul          |                 |         |       |

In the important earlier Upanisads these very four doctrines find expression in different ways in the discussions centring around Brahman, Atman, Avyakta, and Sat. It is true that the four basic principles have given rise to a number of other sub-doctrines and divergence of views amongst the Sadhakas and thinkers who critically evaluated them. Thus, for instance, some recognise only one Sentient Principle, while others recognise a multiplicity of such principles. Some believe it to be an invariable constant (kūṭasthanitya). Some regard it to be a variable constant (parinaminitya) while for some others it may be of the nature of a series (santati). Similarly, according to some, atma-jana may be the immediate cause of Moksa and yama-niyama (caritra) may serve as aids to jñāna.1 According to others, cāritra may be the immediate cause and samyak-jñāna, its accessory.2 Howsoever varied and numerous such differences may be, their importance in the path of spiritual discipline is almost nil; because they are incapable of affecting the true sadhana. Nevertheless, it is important to remember that if the sadhaka lacks conviction or faith in respect of the above four principles, the sadhana never comes into existance and if at all it does, it proves infructuous. That is the reason why all the schools of spiritual discipline concentrate on the discussion of those four fundamental postulates.

To whatever philosophical school the sādhakas may belong—to the monistic one or the dualistic one like the Sārhkhya or the Nyāya-Vaišeṣika, they all unanimously acknowledge the spiritual discipline which is lucidly and almost completely embodied in the Pātañjala Yoga-śāstra. The latter may have been of a later date, yet it has found universal recognition as it happens to embody the gist of all the earlier yoga literature. So, for describing the different stages of spiritual discipline and its aids according to Vedic schools (Sārhkhya-Yoga and Nyāya-Vaišeṣika), we shall confine ourselves exclusively to the Pātañjala-Yogaśāstra. Tathāgata Buddha himself deviated from the prevalent yoga tradition and developed his independent and new path of spiritual discipline on the basis of his own experience. His sādhanā is described in his biography and Pāli Piṭakas. However Buddhaghoṣa in his Visuddhi-magga has described this sādhanā by summarising everything that is there in the Piṭakas and the

<sup>1.</sup> vivekakhyātir aviplavā bānopāyah / Yogasūtra II. 27.

<sup>2.</sup> Samyagdaršana-jūāna-cāritrāņi moksa-mārgah / Tattvārtha-sūtra I. 1.

biographical accounts. Hence we shall refer to the Buddhist discipline according to the Visuddhi-magga. Although Mahāvīra followed the path of his predecessor Pārśvanātha, he improved upon it to a certain extent on the authority of his own experience. His code of discipline is preserved in the stray fragments found in the Agamas like Ācārāṅga, Sūtrakṛtāṅga etc. The gist of all these has been systematised by Umāsvāti in his 'Tattvārthasūtra' under the name of Saihvara and its means. Hence this text shall serve as a reference book for acquainting ourselves with this sādhanā.

The eight angas (stages) of Yoga described in the Pātañjala Yogasūtra are as follows: Restraints or Vows (Yama), self-control or observance ( niyama ', posture ( āsana ), regulation of breath ( prāṇāyāma ), withdrawal of the senses (pratyahara), fixing of the mind (dharana), concentration (dhyana) and trance or ecstasy (samadhi). Of these five yamas or great vows1 constitute the bedrock of spiritual discipline. The niyama' is instrumental in strengthening the yamas. These two in turn help to minimize the intensity of the passions (kleśa), and to develop friendship (maitrī) and compassion (karuņā) which lenrich the life of the sadhaka. Asana and pranayema (Yogeütra. II. 48) enable the sadhaka to withstand the dualities like heat and cold etc., while by means of pratyāhāra, dhāranā, dhyāna and samādhi (Yogsūtra II. 55), he is able to achieve a complete control over the senses and manifest a subtle and truth-revealing thought-power, technically called Rtambhara Prajñā. Patanjali also gives a general guidance to the sadhaka for realising these jogangas according to his capacity, wherein study (abhyasa) and detachment (vairagya) are to be practised first and then muttering of mantras (japa), contemplation (bhāvanā) and concentration (dhyāna). ( Yogsütra I. 28, 32, 33, 39).

The Visuddhimagga gives a very lucid and elaborate description of the path of spiritual discipline, technically called the Ārya-aṣṭāṅgika-mārga<sup>8</sup>—the eightfold path comprised by the three broad divisions viz.

Non-violence (ahimsā), truthfulness (satya), non-stealing (asteya), continence (brahmacarya) and non-possession (aparigraha). (Yog-sūtra II. 30).

<sup>2.</sup> Five niyamas are: (i) cleanliness (sauca), (ii) contentment (santoşa), (iii) penance (tapas), (iv) study of religious books (svädhyäya) and (v) meditation of God (Isvara-pranidhana). (Yogentra II. 32).

<sup>3.</sup> The eight-fold path includes: (i) right view (sammā-diţṭhi) (ii) right resolution (sammā-samkappo), (iii) proper words (sammā-vācā), (iv) proper action (sammā-kammanto), (v) proper means of livelihood (sammā-d]lvo), (vi) proper exertion (sammā-vāyāmo), (vii) mindfulness

good conduct (Šila), meditation (samādhi) and wisdom (prajhā). Of these Sila may be compared to the Pātanjala Yama-niyama, Samādhi to Prānāyāma, Pratyāhāra, Dhāraṇā, Dhyāna and Samādhi, and Prajāā to Viveka-khyāti.

Umāsvāti in his Tattvārtha-sūtra describes the aids to Samvara which are as under: Self-control (gupti), self-regulation (samiti), moral virtues (dharma', contemplation (anuprekṣā), conquest of afflictions (pariṣaha-jaya), conduct (cāritra) and austerity (tapas). Of these it is easy to see that Cāritra conforms to Pātaājala Yama and Buddhist Śila. Internal austerity (ābhyantara tapas) like Dhyāna etc. resemble Pratyāhāra as recognised by Pataājali and Samādhi as accepted by Buddha. Similarly, external austerity (bāhya-tapas) like fasting (anaśana) etc. corresponds to the third Niyama given by Pataājali viz. Tapas. Internal austerity like study (svādhyāya) may be compared to the Pātaājala svādhyāya which constitutes the fourth of the five niyamas.

The above suggestive comparison is intended to show how a sort of fundamental unity underlies all the different traditions of spiritual discipline despite the differences of terminology and classifications. Spiritual aspirants may take recourse to any path of discipline, still there will always be a uniformity in their experience of the different stages of spiritual development, provided they possess a true spiritual attitude. This is amply testified by the earlier philosophical literature of the three traditions viz, the Vadic, the Jaina and the Bauddha. Thus, for example, the Sārākhya-Yoga describes the five stages of spiritual development, viz, the four Samprajāāta Samadhis and the fifth and final Asamprajāāta

in the right way (sammā-sati) and (viii) proper meditation (sammā-samādhi). —Samyutta-nikāya 5, 10 and Vihhanga 317-28.

# 1. Tattyartha-sūtra, IX, 2-3

The Jainas admit austerity (tapas), both physical and mental or external and internal which effects stoppage (samvara). External austerity has six sub-classes – (1) Fasting (anasana), (2) decreased diet (avamodarya), (3) Fixing the type of diet by the exclusion of all other types (vrtti-parisamkhyāna), (4) giving up delicious diet (rasa-parityāga), (5) Selecting a lonely habitat (vivikta-sayanāsana), (6) mortification of the body (kāya-kleśa). Internal austerity: has the following sub-classes: – (1) Expiation (prāyaścitta), (2) humility (vinaya), (3) service of worthy people (vaiyāvrtya), (4) atmdy (svādhyāya), (5) giving up attachment to the body etc. (vyntsarga), (6) concentration (dhyāna).

Samidhi. Over and above these are described the four kinds of concentration (samāpatti) viz, Savitarka, Savicāra, Nirvitarka, Nirvicāra. Similarly, the Buddhist texts describe the four stages of spiritual development such as Sotāpatti, Sakadāgāmi, Anāgāmi and Arhat: the four types of Dhyana are Savitarka-vicāra-prīti-sukha-ekāgratā, Prīti-sukhaekāgratā, Sukha-ekāgratā and Ekāgratā. The Jain tradition describes fourteen stages of spiritual development, beginning with the Mithya-drsti stage and four Dhyanas viz. Prthaktva-vitarka-savicara, Ekatva-vitarkaavicāra, Sūksma-krivā-pratipāti, Samucchinna-kriyā-nivarti. The Yoga-Vasistha enumerates fourteen stages of which seven are of ignorance and the other seven are of knowledge.4 All this uniformity of description suggests to uniformity of spiritual experience. The self-same experience has sometimes been discribed briefly and at times elaborately, sometimes in old terminology and at other times in a new garb by the new sadhakas either in accordance with their aptitudes and capacities, or in accordance with the calibre of the audience before them. This is the reason why the Pali Pitakas treat of the four dhyanas whereas a fifth one was added later on. Similarly in the beginning there happened to be four stages of Sotapatti and the four types of fruits thereof. These eight got replaced by the ten stages viz. Pramudita etc.6 In the Jain tradition the fourteen steps of spiritual ladder (Gunasthana) were comprehended by the three broad divisions viz. the external self (Bahirātmā), internal self (Antarātmā) and the transcendental self (Paramātmā)<sup>†</sup>.

In this way a vast bulk of Yoga literature had developed long before the times of Haribhadra and he was catholic enough to take notice of all this literature and utilise the same, as we shall presently see, in his own writings on Yoga.

<sup>1.</sup> vitarka-vicārānandāsmitārūpānugamāt samprajnātah / Yoga-sūtra I. 17.

<sup>2.</sup> Yoga-sūtra, I. 42, 43, 44.

<sup>3.</sup> Tattvārtha-sūtra, IX. 39.

<sup>4.</sup> For a detailed and comparative study of the different stages of spiritual development and of the various types of dhyāna-Cf appendix no 5 of the 'Yoga-Sataka' pp. 128 to 141 (Gujarati edition published by the Gnjarat Vidyā Sabhā).

<sup>5.</sup> Viśuddhi-magga p. 113.

The ten stages are: (1) Pramudită, (2) Vimală, (3) Prabhākari, (4) Arciemati, (5) Sudurjayă, (6) Abhimukhi, (7) Duramgamă, (8) Acală, (9) Sādhumati, (10) Dharma-meghā. For an elaborate explanation Cf. appendix 5 of the Yoga-sataka (Gujarati edition).

<sup>7.</sup> Cl. Samādhi-Sataka of Pājyapāda, from St. 4 onwards.

# III. Haribhadra's works on Yoga.

The Jain philosophical literature before Haribhadra describes, as we have seen, the different stages of spiritual development under various designations—as fourteen Gunasthānas, as four Dhyānas or as three stages of self viz the Bahirātma (the exterior self). Antarātma (the interior self) and Paramātma (the transcendental self). Haribhadra, for the first time, describes them as Yoga and employs altogether new style and a new terminology. What is more, he compares the Jain Yoga (and its terminology) with the Pātañjala and the Buddhist Yoga, bringing out thereby very ably and clearly the unity that underlies all these divergent traditions of Yoga. Thus not only the Jain Yoga literature, the whole of Yoga literature has been immensely enriched by his novel approach. This will be clear from a study of the following Yoga-works of Haribhadra.

Haribhadra's chief works on Yoga are four — Yogabindu, Yoga-dṛṣṭi-samuccaya, Yoga-śataka and Yoga-viṁśati. Certain chapters in the 'Ṣoḍaśaka' do pertain to Yoga but they do not give us any new information which is not given in the above four works. The first two works are written in Sanskṛta and the last two in Prākṛta. Yogabindu has 527 verses, Yoga-dṛṣṭi-sammuccaya has 227 verses, Yoga-Śataka has 100 gāthās and Yoga-viṁśati has 20 gāthās.

## Yoga-bindu

That the souls from beginningless time have been wandering in the world under the sway of passions is an experienced fact. The question, therefore, is whether it is possible for them to achieve freedom from these passions and if so, by what means? The author replies that though the entanglement in the world is beginningless, it is not endless because it can be certainly ended by human endeavour. The achievement of the final goal is very difficult indeed; for, the means to it such as Adhyātma etc are extremely tough and abstruse and hence not easily available to each and every self. Only those who are in the Caramāvarta, that is, who have worked out the requisite purification of the self, are capable of practising Adhyātma etc. Such sādhakas are termed Sukla-pākśika, Bhinna-granthi<sup>1</sup>, Cāritrī etc. (st. 72, 99). Conversely, men

1. The worldly existence of a soul falls into two periods, viz, dark (kṛṣṇa) and white (śukla). The soul in the period preceding the cutting of the knot (granthi-bheda) is known as belonging to the dark period (kṛṣṇapākṣika) and it is known as belonging to the white period (śukla-pākṣika) when it has cut asunder the knot. The duration of the white period is much shorter in comparision with

of opposite character who are in the Acaramavarta, delight in the pleasures of the mundane existence as they are still overpowered by intense infatuation. These people are deemed incompetent for the Yogamarga and hance are truly called Bhavābhinandi by Haribhadra (st. 73, 85, 86, 97).

Haribhadra, then, describes the preliminary preparation necessary to qualify oneself for Yoga. It is technically called Pūrva-sevā by Haribhadra. The following are its constituent elements (i) Worship of preceptors, deities and the like (devagurupūjana) (ii) good conduct (sadācāra) (iii) penance (tapas) (iv) non-antipathy towards Mukti (mukti-adveṣa). These four things are described at length in about forty verses (109 to 149). These are the pre-requisites, so to say, for yogādhikāra.

The aforesaid Yogādhikāri Sādhakas have four gradations in accordance with the degree of purification of the self — (i) Apunarbandhaka¹ (ii) Samyag-dṛṣṭi or Bhinna-granthi, (iii) Deśa-virati, (iv) from Sarva-virati to perfect ones. A major portion of the present work is devoted to the discussion of the characteristics of these sādhakas as well as their religious performances.

Apunarbandhaka possesses characteristics quite opposite to those of Bhavābhinandi. Though not yet firm in the religious faith, he is in the direction of becoming so. He is ever ready to develop virtues like self-confidence (adainya), politeness (dākṣinya), detachment (bhavavairāgya) etc. and so he is able to gradually reach the stage of granthi-bheda (177, 178, 202).

The next adhikāri is Samyag-dṛṣṭi or Bhinna-granthi. He is ardently desirous of listening to Scriptures and has liking for Cāritra-dharma (right conduct — 253). Though immersed in the whirlpool of mundane existence, his mind is really inclined towards Mukti owing to the annihilation or suppression of Darśana-moha (ignorance). It is only his body that exists in Samsāra. That is why his Yoga is designated as Bhāva-

that of the dark period. The length of the white period is only less than even one pudgalaparāvarta while the length of the dark period covers an infinite number of such pudgala-parāvartas. A pudgala-parāvarta is the time required by a soul to absorb as karman at least once all the atoms of the universe and release them after they have come to fruition. (This passage is extracted from Dr. Tatia's 'Studies in Jain philosophy' p. 298).

For a detailed occount of Caramävarta and Apunarbandhaka — see Appendix 1 and 2, of the Gujarati edition of the Yoga-tataka published by Gujarata Vidyā Sabhā.

yoga (203, 205) and his activity is said to result from antarviveka—inner wisdom (248-49). On account of these special features, his Pürva-sevä naturally assumes a higher excellence.

The Samyag-drsti sadhaka, gradually annihilating his passions, attains in due course, the state of a Caritri (351-352). He is now firm in religious faith and never transgresses the path of righteousness (353).

In the description of the Caritri, Haribhadra gives an exposition of the five stages of Yoga, namely - Adhyatma or contemplation of truth accompanied by moral conduct, Bhavana or repeated practice in the contemplation accompanied by the steadfastness of the mind, Dhyana or concentration of the mind. Samatā or equanimity and Vrtti-samkşaya or the annihilation of all the traces of karman; because a Caritri alone is capable of this Yoga in the real sense as he has worked out the requisite purification. It is said to be in an embriyonic form in Apunarbandhaka and samyag-drsti owing to the predominating strength of Caritra-moha (energy deluding karman) in them. Let us notice the nature of the five types of Yoga in brief: Adhyatma is meditation upon the truth accompanied by the observance of five vows and cultivation of universal friendship (maitri), appreciation of merit (pramoda), compassion for the suffering (karuna) and indifference to the wicked (madhyasthya). By these the soul is able to annihilate karman, reveal its spiritual energy and develop the power of self-concentration etc. The aspirant then becomes fit for the second stage called Bhavana. This stage is the consummation of the first. The soul now desists from bad thoughts and habits and develops good thoughts and good habits. In the third stage of Dhyana, the mind concentrates deeply on some one worthy object. It enables the Sadbaka to acquire the steadiness of mind and annihilate ignorance and passions. In the fourth stage of equanimity, the soul evaluates correctly the desirable as well as the undesirable things and consequently develops detachment for them. By this Yoga, the soul overcomes süksma-karman (residual) and attains supernormal powers though he may not attach any importance to them. In the fifth stage the soul completely eradicates the residual karman once for ever and attains omniscience. Then in due time, it attains final emancipation (358-367). According to Haribhadra, the first four and the last one are respectively comparable to the Samprajñāta and Asamprajñāta Samādhi as described by Patahjali1. (St. 419-21).

It should be noted here that in his Yogāvatāra-batriśi (St. 20), Yaśovijayaji, following Haribhadra, compares the first four stages viz. Adhyātma etc. to the Pātafijala Samprajñāta and the last Vṛttisamkṣaya, to the Asamprajñāta yoga. But when he writes a gloss

# Yogadyşti-samuccaya

The description of the stages of spiritual development found in this work differs from the one found in the Yoga-bindu in regard to terminology, classification and style. It incorporates certain topics of Yoga-bindu in different words and it also adds certain other new topics. The outstanding feature of this work is that it records three novel classifications of yogic stages. The first consists of the three-fold Yoga viz., - Icchāyoga, Sāstrayoga and Sāmarthyayoga. The second classification records the eight types of Yoga-dṛṣṭis whose nature is adumbrated below. The third classification gives us the four categories of yogis. Now let us study these three classifications.

"A qualified vogic practitioner passes through a number of stages before he reaches the consummnation of the practice. Sometimes even inspite of his-knowledge and will he falters in his practice on account of spiritual inertia (pramada). This faltering practice is called icchavoga. The practice of one who has revealed spiritual energy and does not faiter in his vogic practices, strictly follows the scriptural injunctions, and has developed penetrating insight is called sastrayoga. The practice of one who has fully mastered the scriptural injunctions and has developed the power to transcand them is called samarthya-yoga. (St. 3-5). This latter yoga, again, is of two kinds viz. (1) that which is accomplished by the dissociation of all the acquired virtues (dharmasamnyasa) and (2) that which effects the stoppage of all activity (yogasamnyasa). The first kind occurs at the time when the soul undergoes the process of apūrvakarana for the second time in the ninth stage of spiritual development while the second occurs in the last stage of spiritual development immediately after which the soul attains final emancipation (St. 8-10). These viz. icchāyoga, śāstrayoga, and sāmarthayoga are the three broad divisions of all the possible stages of yoga." The eight draffs which are outlined below are only the elaboration of these three. (St. 12).

Drşi means attitude towards truth. This attitude is wrong and perverse so long as the soul has not cut the knot and attained purification. The perverse attitude is known as drşimoha or mithyatva or avidya. The attitude of the soul which has not cut the knot is known as oghadrşi (literally commonplace attitude). The opposite of this is Yogadrşi, that

on the Patanjaia Yoga-sutra (I. 18), he includes even the Samprajnata in the Vrtti-samusaya. This means that he gives a wider connotation to Vrtti-samusaya and extends its range from the fourth Gunasthana to the fourteenth one.

is, right attitude. The oghadrsti is held to be responsible for the origination of the mutually conflicting systems of thought (st. 14). The eight drstis are as under: -(1) mitrā, (2) tārā, (3) balā, (4) dīprā, (5) sthirā, (6) kāntā. (7) prabhā, and (1) parā. They are all vogadrstis and not oghadrstis. Of course, of these eight the first four belong to those who have not cut the knot. But even then they are not oghadrstis in view of the fact that they are destined to lead to the yogadrstis. It is only those souls who are destined to cut the knot and attain final emancipation that are capable of these drstis. The eight drstis have respectively been compared to the sparks of straw-fire (traggni), cow-dung fire, wood fire, the light of a lamp, the lustre of a gem, the light of a star, the light of the sun, and the light of the moon (st. 15). The first four drstis are not attended with the knowledge of truth (avedyasamvedyapada) and are unsteady and fallible. It is only the last four drstis that are attended with the knowledge of the truth (vedya-samvedyapada) and are steady and infallible (St. 19). The avedyasamvedyapada is to be transcended by means of the companionship of the virtuous and the study of the scriptures. These eight drstis respectively correspond to the eight famous stages of voga viz. vows (yama), self-control (niyama), posture (asana), regulation of breath (pranayama), withdrawal of the senses (pratyahara), fixing of the mind (dhāraṇā), concentration (dhyāna), and ecstasy (samādhi), as found in the system of Patañjali. They are respectively free from inertia (kheda), anxiety (udvega), unsteadiness (kṣepa), distraction (utthāna), lapse of memory (bhranti), attraction for something else (anyamud), mental disturbance (ruk), and attachment (asanga). They are respectively accompanied with freedom from prejudice (adveșa), inquisitiveness (jijfiāsā), love for listening (śuśrūṣā). attentive hearing (śravana), comprehension (bodha), critical evaluation (mimāmsā), clear conviction (parišuddhā pratipatti), and earnest practice (pravrtti) (St. 16). These are the general features of the drstis."1

Haribhadra distinguishes the four types of yogins viz, gotrayogin, kulayogin, pravritacakrayogin and siddhayogin. Of these it is only the yogins of the second and the third type that need instruction in yoga. Those belonging to the first category are inherently incapable of emancipation, whereas the yogins of the fourth type have already achieved their objective and, therefore, they do not need any instruction or yogic discipline. (St. 208-212).

This extract has been reproduced from Dr. Nathmal Tatia's "Studies
in Jaina Philosophy (1951 edition)" pages 300-302. For specific
characteristics of these dratis a reference may be made to this
valuable work at pages 302 to 304.

The preliminary preparation described in Yoga-bindu finds here a somewhat detailed mention under Yoga-bija. This preparation comprises a number of things, such as a mental attitude of high regard towards the Tirthankaras, preceptors, yogins etc., devotion and love for scriptures i. e. writing, worshipping, offering as a gift, listening to, publishing, reading, duly grasping, studying, pondering over etc., and lastly reverence to deity, Brahmins and mendicants, (St. 22, 23, 27, 28, 151).

# Yoga-śataka

The subject matter of Yogasataka closely resembles that of the Yogasindu and most of the topics found in it are summarised in the Yogasataka.

This work opens with an exposition of the nature of Niścaya-yoga and Vyavahāra-yoga. The coming together in one soul the three attributes, viz. the right knowledge, the right belief and the right conduct is Niścaya-yoga, because it brings about connection or union (yoga) with Mokṣa, while those things which lead to and are thus the causes of these three viz. the right knowledge etc. constitute Vyavahāra-yoga. It includes such things as attendance on and worship of the preceptor, a desire to listen to the scriptural topics and the obeying of the scriptural injunctions and prohibitions as per one's capacities. Next, the question as to who are the persons qualified for yoga is discussed in the manner of Yogabindu in the Sārikhya and the Jaina terminology.

The preliminary preparation finds mention here in a different manner and not under the name of Purvaseva or Yogabija. It is called "Laukika dharma", which comprises non-oppression of others, charity to the poor and helpless, worshipful treatment of the preceptor, the deities and the guests. (Stauzas 25-26).

The classification of the sādhakas into Apunarbandhaka and Samyagdṛṣṭi etc. as also their characteristics are described precisely in the same manner as in the Yogabindu (St. 9, 13-16). The spiritual discipline of each sādhaka is not described in detail, but it is broadly pointed out that the spiritual discipline of each sādhaka suitable to his own stage is nothing but Yoga because it is generally devoid of bad or evil thoughts (durdhyāna) and further because it satisfies the definitions of Yoga, as recognised in all the systems. (St. 21-22).

Then Haribhadra describes certain rules, principles and means, both external and internal, by means of which the sadhaka can bring about 1. See the Gujarati edition of the Yoga-Sataka (published by Gujarat Vidya Sabha) for an explanation of these definitions, pp. 38-39,

his spiritual development from the existing stage to the next higher stages (38-50). One should decide the propriety or otherwise of one's own activity on the basis of introspection, on the basis of what other people say about him and on the basis of the purity of body, mind and speech (Suddha-yoga) Further, he should keep company with those who are superior to him in spiritual development, should reflect on the nature. of the worldly existence and the passions that bind the soul. He should resort to external means such as penances, self-surrender to the preceptor etc. for the removal of inauspicious karmas like fear etc. These are the means to be employed by the developed sadhakas. A novice, however, should first benefit from such means as the study of the scriptures (Gruta-patha), going on a pilgrimage etc. (St. 51-52). After knowing the meaning of the scriptures he should take recourse to introspective self-inspection, to find out if there are, in his own self, the inner flaws like attachment (raga), aversion (dvesa), delusion or false belief (moha) etc. Further, Haribhadra gives an elaborate description of the method of reflection on the objects of raga and dvesa etc. and their results for securing a better concentration of the mind. (St. 59 to 80).

Lastly, Haribhadra gives us a glimpse into the mode of eating and drinking, proper for a sādhaka. This part of the work mainly describes the characteristics of the proper mode of begging alms from the house-holders (sarvasampatkari-bhikṣā). (St. 81-82).

All the aforesaid means gradually bring about the annihilation of inauspicious or sinful (asubha) karmas and eventually empancipation (moksa) through the acquisition of auspicious (subha) karmas (St. 83-85).

## Yoga-Vinisikā

This work gives a very brief sketch of Yoga. It does not refer to the initial stages, but discusses only the advanced stages of spiritual development. All spiritual and religious activities are considered by Haribhadra as Yoga. But special importance should be attached, he says, to these five kinds of activities: "(1) practice of proper posture (sthäna), (2) correct utterance of sound (ūrṇa), (3) proper understanding of the meaning (artha), (4) concentration on the image of a Tirthankara in his full glory (ālambana), and (5) concentration on his abstract attributes (anālambana). Of these five, the first two constitute external spiritual activity (karmayoga) and the last three internal spiritual activity (jñānayoga) (gāthā 1-2). These activities can be properly practised only by those individuals who have attained to the fifth or a still higher stage of spiritual development (gunasthāna). One reaches the consummation of these activities in the following order. At the outset one develops an interest in these activities,

and comes to have a will (iccha) for practising them. Then he takes an active part in them, and begins actual practice (pravrtti). Gradually he becomes steadfast in them and achieves stability (athairva). Finally he gains mastery (siddhi) over the activities (St, 4). Each of the five activities is mastered in this order. First of all one is to master the posture (sthana), then correct utterance (ūrna), then the meaning (artha). After that one should practise concentration upon an image (alambana), and finally one should attempt at mastery over the concentration upon the abstract attributes of an emancipated soul. This is a full course of Yogic practice. One may practise these spiritual activities either out of love (priti), or reverance (bhakti), or as an obligatory duty prescribed by scriptures (agama or vacana), or without any consideration (asanga) (St. 18). When a spiritual activity is done out of love or reverance it leads to worldly and other-worldly prosperity (abhyudaya). And when it is done as a duty without any consideration whotsoever, it leads to final emancipation (St. 18). Of the five-fold activities mentioned above, the last two, viz. concentration of the mind upon the image of a Tirthankara or upon the obstract attributes of him are the most important".1 The word analambana does not mean 'devoid of any alambana (object) but only devoid of a concrete alambana'. The soul in the analambana stage is compared with an archer, the ladder of annihilation with the bow, the realisation of the self with the target and the concentration with the arrow. The analambana Yoga lasts until the arrow is shot. The distinction, therefore, between the alambana and the analambana Yoga is that in the former one concentrates upon a rupi object while in the latter on an arūpī (formless) object Yasovijayaji, following Haribhadra, says that this analambana Yoga is known as Samprajnata Samadhi in the Pătanjala Yoga (cf. his commentary on Yoga-vimsikā, St. 19-20). The consummation of this analambana concentration is omniscience which. according to Yasovijavaji, is the state of a Samprajūāta Samādhi of Patañjali's system.

ÍV

### Evaluation

After having acquainted ourselves with the contents of Haribhadra's Yoga-works, it will not be out of place to sum up the topics that and discussed for the first time in Jaina literature by Haribhadra.

The employment of the term 'Pürva-sevā and the inclusion in at the worship of preceptors, deities etc. — both these things are to

11830

<sup>1.</sup> Reproduced from Dr. Tatials 'Studies in Jaina Philosophy' pp. 298

new to the Jaina tradition. Next the classification of the Yogadhikaris into Apunarbandhaka, Samyag-dṛṣṭi etc. is quite traditional but all the three classifications viz. of eight dṛṣṭis, three Yogas and four types of Yogins, found in the Yoga-dṛṣṭi-samuccaya as also the whole of the terminology pertaining to it are Haribhadra's own. Similarly, the different types of practices (anuṣṭhāna), such as Viṣa, Gara etc. (Yogabindu), as also the classification of the religious discipline (sadanuṣṭhāna) into prīṭi, bhakti etc. (Yogavimśikā, Ṣoḍaśaka) are mentioned for the first time by Haribhadra. Last but not the least, are the two classifications of the different stages of Yoga into adhyātma, bhāvanā etc. (Yogabindu) and into sthāna, ūrṇa etc. (Yogavimśikā) which point to a new development in the Jaina Yogic literature.

The above account makes it clear that in describing the course of discipline Haribhadra has attempted to make as little use of traditional terminology as possible and has, instead, employed for the first time an altogether new terminology common to all Yoga. This is, doubtless, a valuable contribution of Haribhadra, but much more valuable and noteworthy is his original attempt to compare and harmonize the Jaina Yoga and the Jaina terminology with the Yoga and the terminology of other Indian philosophical systems. The following instances will amply testify to the truth of our statement.

In the Yogabindu (St. 101-103) referring to the view of an exponent of the Samkhya system, named Gopendra, Haribhadra says that the Sāmkhya terms nivṛttādhikāraprakṛti and anivṛttādhikāraprakṛti in essence correspond to the Jaina terms caramapudgalaparavarta and acaramapudgalaparāvarta. In the same way Haribhadra compares the Iaina concept of Samyagdrsti with the Buddhist concept of a Bodhisattva (Yogabindu St. 267-69, 271, 273, 285-86) and shows how the two concepts are essentially similar. Haribhadra says that the fall of a sadhaka who has reached the stage of granthibheda (by cutting the knot), if at all it occurs, is only for the time being. His religious conduct may externally resemble that of a deluded soul (mithyadrati), yet he does not incur a bondage of great intensity because his thoughtactivity is purer as compared to that of a mithyadrati. A bodhisattva, too, does not commit an evil act from the depths of his heart, but if he does it at all, he does it only physically. There is no more spiritual degeneration (cittapati). Both these now take interest exclusively in the well being of others, acquire wisdom, tread upon the right path, become noble and appreciate merits. (St. 272). Even the etymological meaning of the two terms samyagdrati and bodhisattva is the same. Samygdersana or the right attitude is nothing but bodhi and bodhisattva is one in whom this bodhi predominates (St. 273). On the first dawn of enlightenment, the determination of both these souls is also the same viz. "I will exert myself to redeem the world from its sufferings by means of the enlightenment". (St. 285-286).

In the discussion about the concept of God and that of the fundamental ground of worldy existence (bhavakārana). Haribhadra quotes the view of the Yogacarya Kalatita in support of his statement. Kalatita, overcoming the verbal differences, tried to see the fundamental unity of all thought. Haribhadra quotes his very words - 'That which is possessed of aisvarya (power) is, in our opinion, Isvara; we may call it by any name - Mukta, Buddha or Arhat. The distinctions such as adi and anadi etc. as applied to Him in the different systems are all futile because a superficial thinker does not really know the truth but makes only conjectures about it. Secondly, the inference reveals only the general characteristics of things; hence such inference cannot correctly guide us in respect of the specific character of things. Thirdly, whatever be the philosophical belief, it does not make any difference in the final result, namely, the annihilation of passions. provided one is able to develop the right attitude (samyag-darsana). The same line of argument applies to bhava-kāraņa, the fundamental ground of worldly existence. It is only expressed in different terms such as avidyā, kleśa, karma, vāsanā, pāśa etc. in different systems. The various distinctions such as those of murtatva-amurtatva that are spoken of with reference to karma etc. are, for the very reasons stated above, absolutely meaningless.' In conclusion, Haribhadra avers that it is sheer dogmatism to maintain and magnify the verbal differences. For the real thinkers it is the purport or the spirit rather than the letter or the word that is of utmost importance (Yoga-bindu. St. 302 to 309). Every earnest student of philosophy has his own way of looking at the truth and the result is the origination of the different systems of philosophy. Haribhadra asks us to see the unity in difference.

Haribhadra's concept of Pürva-Sevä and the wider connotation given to the word Guru are noteworthy and so they deserve a special mention. Haribhadra says that the mind of one who wants to progress spiritually should be catholic enough to include amongst the gurus not only the Dharma-guru but all the elders such as mother, father, kalācārya, jāāti-jana, Brāhmin etc. (St. 110). Similarly, even if a spiritual aspirant may have greater devotion for one particular deity, he should respect all the deities alike (Yoga-bindu, St. 117-118). Haribhadra's dispassionate

attitude is reflected when he asks to practise the various types of penance such as krochra, candrayana mentioned in the smrti-works (Yoga-bindu, 131-35). In the discussion of the five stages of Yoga also, the detailed exposition of Adhyatma is so all-comprehensive as to include within its purview all sorts of training and discipline prevalent in the different schools of Yoga. The rigour of this discipline may vary in accordance with the capacity and the attitude of the aspirant. For instance, for an aspirant in the initial stage, Haribhadra advocates japa (the muttering of a mantra) recognised in Patanjali while for an advanced sadhaka he suggests a higher and difficult discipline such as aucityalocana (examination of the propriety or otherwise of the given situation), atma-samprekṣaṇa (introspection) and other bhavanas like maitri, karuṇa etc. which are also to be found in Patanjali (St. 381 to 404).

There are two other important topics discussed by Haribhadra in the Yoga-drsti-samuc ava. One is that of Omniscience (sarvajňatva) and the other is of the ultimate end, namely, emancipation (moksa), A very great controversy was raging in the philosophic field in respect of these two points. Keeping that controversy in view, Haribhadra has contributed a lot by showing the true purport underlying these hair-splitting discussions. The gist of his whole discussion is this, Omniscience, in its general character, is accepted by almost all the philosophers. It is only in regard to its specific character divergence of views prevails. However, the specific character being supersensual (atIndriva) can never be known by one who has not realised the ultimate truth (chadmastha). Moreover, there may, possibly, be many reasons for the divergence found in the teachings of the different omniscient persons. They may have revealed the truth in accornance with the needs of the spiritual aspirants; or the self-same revelation may appear as different to different persons; or the different times and climes may have been responsible for the divergent teachings. If it is a fact that those who have revealed the truth had realised it there is no reason why there should be any controversy amongst them. The various revelations are, therefore, to be understood in their relevant contexts. They can in no way be considered as false assertions. Hence, it is not wise on our part to refute their views without thoroughly knowing their intentions. And had it been possible to conclusively decide such supra-sensual matter by means of mere logic, it would have been so decided by the talented people before. long. One should, therefore, avoid mere logical argument in such matters (St. 103 to 109, 184 to 147).

The state of final realisation, though designated differently as Nirvāna. Sadāśiva, Para-brahma, Siddhātmā, Tathatā in different systems, is, in reality, one of uniform nature throughout—eternal, infallible (nirābādha) and absolutely devoid of defiling forces (nirāmaya) (St. 129.to 132). The truth is always one. It cannot be many. There is only the difference of terminology. In the Yoga-śataka too, Haribhadra has beautifully harmonised all the different definitions of Yoga.

Before we end this evaluation, we should take note of one thing, namely that Haribhadra himself seems to have gradually developed spirituality culminating in the Yoga. This development is seen reflected in the following instances. The first one is of omniscience noted above. When Haribhadra composed works like Dharma-samgrahani and Sarvaiñasiddhi, his main aim was to establish on the strength of reasoning, the omniscience (sarvajñatva) as recognised in the Jaina tradition. This was quite common in the Tarka period; for, all the philosophical systems then tried to establish their position on the strength of reasoning and refuted at the same time the opponent's position. Haribhadra not only emphatically advocated his case but he further added that such omniscience is strictly limited to Rsabha, Mahavira etc. and it is not to be found in Kapila, Sugata etc. Such belief was prevalent since the Agamas and it was later on vehemently maintained by the Jaina logicians like Samantabhadra. Akalanka etc. Haribhadra too followed them in his earlier works. Nevertheless, when Haribhadra happens to deal with Yogic discipline, he boldly presents a view which is consistent with Yoga. In the discussion of the very topic of omniscionce, he later on goes far beyond the Jaina tradition and declares that whoever realises the ultimate truth Nirvana is sarvajña, whether he be Kapila, Sugata or anyone else.

In a similar manner Haribhadra, in his dialectical works like the Anekāntajaya-patākā enters into a deep controversy following the tradition of other Jaina polemical works. However, when he takes to writing on Yoga, he in the manner of a true sādhaka, at once points out in strong terms the futility and the unsubstantiality of such polemics. He says, "Dialectics is never conclusive and hence can lead nowhere like the bull-in-an-oil-mill which moves round and round"."

<sup>1.</sup> See the Gujarati edition of the Yoga-Sataka, pp. 38-39.

<sup>2.</sup> vādāms ca prativādāms ca vadanto nīscitāms tathā / tattvāntam naiva gacchanti tilapilakavad gatau //

Yoga-bindu, 67.

The above examples make it clear that Haribhadra in his writings on Yoga does not succumb to any narrow-mindedness or prejudices, and his utterances are of a true Sādhaka. His dispassionate attitude and independent reflection reach climax in such works. That is why his Yoga works occupy a foremost place in the whole of his literature.

We have already seen that a lot of Yoga literature was in vogue in different circles before Hambhadra and much has been written on Yoga even by his successors. It cannot be gainsaid that all this bulk of Yoga literature is undoubtedly invaluable; but to our knowledge none has so far made such a brilliant, comparative and all-comprehensive study of Yoga as is done by Haribhadra. Thus Haribhadra's contribution to Yoga stands unparalleled even to this day.

H. K. Arts College,

Ahmedabad-9.

1..1-'65 -

INDUKALA JHAVERI

## विषयानुकमः।

|                                                             | all o    | £.         |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------|
| योगसत्के मङ्गलाचरणम् ।                                      | 2        | ?          |
| नि <b>खब-व्यब</b> हाराम्यां योगलक्षणम् ।                    | २        | ₹          |
| सञ्ज्ञानादिस्रक्षणम् ।                                      | 3        | ₹          |
| व्यवहारतः योगस्वरूपम् ।                                     | 4        | 9          |
| निश्वययोगात् फल्रसिद्धिः ।                                  | Ę        | ų          |
| योगिस्वरूपनिर्देशः ।                                        | <b>y</b> | 4          |
| योगाधिकार्यादिनिरूपणम् ।                                    | 6        | ų          |
| आत्म कर्मणोः सम्बन्धनिरूपणम् ।                              | ११       | ų          |
| निश्वययोगाधिकारिणं केवल्येव जानाति, अन्यश्व स्टिनेर्जानाति। | १२       | v          |
| योगाधिकारिणां छिङ्गानि ।                                    | १३       | 6          |
| सम्यग्दृष्टेर्लिङ्गम् ।                                     | १४       | 6          |
| चारित्रिणां लिङ्गानि ।                                      | १५       | 6          |
| चारित्रिणां प्रकाराः।                                       | १६       | ९          |
| सामायिकस्याग्रुद्धि-ग्रुद्धिस्वरूपम् ।                      | २२       | १२         |
| योगाधिकारिणमनुख्य्य प्रायोगतं विधित्वरूपम् ।                | २३       | १२         |
| अपुनर्वन्धकादिम्यो योग्यतानुरूपसुपदेशदानम् ।                | २६       | १३         |
| छोकोत्तरधर्मदानं सम्बग्दृष्टेः।                             | २७       | ₹8         |
| श्रावकथर्मीपदेशः कथम् ।                                     | २८       | <b>१</b> ४ |
| देशचारित्रिणां धर्मोपदेशदानम् ।                             | ३०       | <b>१</b> ५ |
| गृहिणानपि योगविभिप्रकामः ।                                  | १२       | <b>१</b> ६ |
| बतीनां सामाचारीत्वरूपम् ।                                   | ३५       | १७         |
| उपदेशनिकविकासम् ।                                           | 3 4      | 14         |

|                                                                   | alle | Lo          |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| योगिनां विपरीतोपदेशेन विडम्बना हीछना च 🕂                          | ३७   | १८          |
| <b>उचितोपदेशपरिणत्युत्तरकालभावि कार्यं तद्गतं च विधित्वरूपम्।</b> | ३९   | १९          |
| योगशुद्धिस्वंरूपम् ।                                              | 80   | २०          |
| मतान्तरनिरूपणम् ।                                                 | 88   | २०          |
| प्रतिपत्तिगतविधिनिरूपणम् ।                                        | ४२   | २०          |
| प्रतिपत्तिगतविशेषविधिनिरूपणम् ।                                   | ४३   | २१          |
| प्रतिपनाधिकगुणस्थानकस्य विधिस्वरूपम् ।                            | ४५   | २२          |
| अरतिदूरीकरणोपायाः                                                 | 40   | २४          |
| योगाधिकारे विशेषविधिस्वरूपम् ।                                    | ં    | २५          |
| दोषस्वरूपम् ।                                                     | ५३   | २६          |
| कर्मस्वरूपम् ।                                                    | 46   | २७          |
| प्रस्तुतदोषस्वरूपं तद्रतचिन्तनविधिस्वरूपम् ।                      | ७७   | ३४          |
| चिन्तनवि <b>ध्य</b> न्तरप्रकारः                                   | ८०   | ३५          |
| सामान्यप्रकारमाहारविधिनिरूपणम् ।                                  | ८२   | ३६          |
| योगजन्यलब्धिफलस्वरूपम् ।                                          | 64   | ३७          |
| विकासगामिसाधकद्रयस्य तारतम्यम् ।                                  | ९६   | <b>.</b> ४४ |
| मरणकालविज्ञानोपायः ।                                              | ९८   | ४३          |
| शुभक्षेश्याभिरप्याराधकस्य न तत्फलं यथा योगतः ।                    | ९९   | ४३          |
| प्रकरणोपसंहारः ।                                                  | १००  | 88          |
| त्रससिदान्तसमुखयः।                                                | •    | 80          |
| *                                                                 |      |             |
| योगञ्चतकस्याङ्गलभाषानुवादः ।                                      |      | 99          |
| *                                                                 |      |             |
| परिश्विष्टानि                                                     |      | ·Q B        |

#### ॥ जयन्तु वीतरागाः ॥ याकिनीमहत्तरास्नुत्रश्रीहरिभद्रसूरिविरचितं

## योगशतकम्।

#### स्वोपब्रटीकया समलङ्कृतम् ।

#### 大學第米

[१- द्वि०] ॥ ॐ नमः सर्वज्ञाय ॥

5

योगशतकस्य व्याख्या प्रस्तूयते । इह चाऽऽदावेबाऽऽचार्यः शिष्टसमयप्रतिपाल-नाय विव्वविनायकोपशान्तये प्रयोजनादिप्रतिपादनार्थं चेदं गाधासूत्रमुपन्यस्तवान्---

### णमिऊण जोगिणाइं सुजोगसंदंसगं महाबीरं । वोच्छामि जोगछेसं जोगज्ययणाणुसारेणं ॥१॥

तत्र शिष्टानामयं समयः, यदुत शिष्टाः क्वचिदिष्टे वस्तुनि प्रवर्तमानाः 10 सन्त इष्टदेवतानमस्कारपूर्वकं प्रवर्तन्ते । अयमप्याचार्यो न हि न शिष्ट इत्यत-स्तत्समयप्रतिपालनाय । तथा श्रेयांसि बहुविद्यानि भक्तीति । उक्तं च---

"श्रेयांसि बहुविन्नानि भवन्ति महतामपि । अश्रेयसि प्रवृत्तानां क्वापि यान्ति विनायकाः ॥" इति ।

इदं च योगशतकं सम्यग्ज्ञानहेतुत्वात् श्रेयोमूतं वर्तते, - अतो मा भूद् विघ्न 15 इति विष्नविनायकोपशान्तये "णमिळण जोगिणाई सुजोगसदंसगं महावीरं" इत्यनेने-ष्टदेवतास्तवमाह ।

प्रेक्षापूर्वकारिणश्च प्रयोजनादिश्य न प्रवर्तन्त इति प्रयोजनादिश्रतिपादनार्थे व ''बोच्छानि जीवछेसं जोवज्जवणाणुसारेणं'' इत्येतदाह । एव ताबद् शाशाप्रस्तावः समुदायार्थन्य । अञ्चनाऽक्यवार्थे उच्यते— 20

'नत्वा' प्रणम्य । कम् ! इत्याह -- 'योगिनाथे' योगः-सञ्ज्ञानादिसम्बन्धस्पो बस्यमाणलक्षणो निश्चयादिमेदमिन्नः, स विषते येषां ते योगिनःमुनयः, तेषां नाथो योगिना[ २- प्र०]थः, तथा च भगवान् वीतरागादीनां
पश्चानुपूर्व्या अपुनर्बन्धकाबसानानां तथातथोपकारकरण-पालनाद् नाथः तम् ।
अयमेव विशेष्यते— 'सुयोगसन्दर्शकं' शोधनो कोगः-औक्तियादिविशेषस्पतया एकानततः सानुबन्धफलहेतुः विश्वमेदो गुहिबनयादिस्तप इति तस्य सन्दर्शकः-सम्यग्आसेवनोपदेशद्वारेण दर्शकः सन्दर्शकः, तथा च भगवांश्चरमदेहतया कर्मविशतायामिप तद्याविधिविनेयानुप्रहाध जामानोऽपि विविश्रानिभग्रहानासेवितवान् इति तम् ।
कमेवग्मृतम् ! इत्याह— 'महावीरं' 'श्वर वीर विश्वानभग्रहानासेवितवान् इति तम् ।
कमेवग्मृतम् ! इत्याह— 'महावीरं' 'श्वर वीर विश्वानती'' इति, कषायादिशञ्जजयाद
गि महाविकान्तो महावीरः । ''ईर गलि-प्रेरणयोः' इत्यस्य वा विपूर्वस्य विशेषेणेरयित
कर्म याति वेह शिवमिति वीरः, महांश्वासौ वीरश्च महावीरः-वर्तमानतीर्थेषरस्तम् । एवं नत्वा किम् ! अत आह— 'वश्ये' अभिधास्ये । किम् ! इत्याह—
'योगलेशं' योगैकदेशम्, तत्त्वतो व्यापकत्वेऽप्यस्य ग्रन्थात्पत्या एवंव्यपदेशः कर्प्रादिकेशवदिकद्व एव । कुतो वश्ये ! कि स्वमनीविकया ! म, इत्याह— 'योगा15 प्ययनानुसारेण' बोगाष्यवनं-प्रवचनप्रसिद्धम्, तदनुसारेण—तन्नीत्या ।

एवं चेह प्रम्यकारस्य बोगलेशाभिधानमनन्तरप्रयोजनम् । योगलेश एवा-भिधीयमानोऽभिधेयम् । [२-द्वि०] साध्य-साधनलक्षणश्च सम्बन्धः । श्रोतृणां तु बोगलेशज्ञानमनन्तरप्रयोजनम् । परम्पराप्रयोजनं तु द्वयोरिष सुक्तिरेष, तत्त्वज्ञान-पृषिकत्वाद् मुक्तेः । न चास्य योगं मुक्त्वा अपर उपायः । यथोक्तम्—

20 "बादांश प्रतिवादांश वदन्ती निश्चितांस्तथा ।
तत्त्वान्तं नैव गच्छन्ति तिल्यिलकवद् गतौ ॥
अध्यात्ममत्र परम उपावः परिकीर्तितः ।
गतौ सन्मार्गगमनं यवैव द्यप्रमादिमः ॥
पुक्ताऽतौ वादसव्यस्मध्यात्ममनुचित्त्वताम् ।
नाविष्ते तमस्कन्धे क्षेये ज्ञानं प्रवर्तते ॥
[योगविन्दुः ६७-६९]

भौक्तिकार् कृत्तयुक्तस्य वचनात् साविक्तनम् । वैञ्यादिसारमत्यन्तमञ्चात्मं तदिदी विदुः ॥

भाराः पापश्चमः सत्त्वं शीलं ज्ञानं च समसतम् । त्रामानुभावसंसिद्धममृतं हाद एव तु ॥"

[ योगविन्दः १५८-५९] इत्यादि ।

अध्यातमं च योग इति यथोदितप्रयोजनसिद्धिः । पर्याप्तं प्रसङ्गेन । इति गाश्रार्थः ॥१॥ इह योगो द्विषा—निध्यतो व्यवहारतश्चेति । अस्य स्थाणमाह—

#### निच्छयओ इह जोगो सण्याणाईण तिण्ह संबंधो । मोक्खेण जोयणाओ णिहिहो जोगिनाहैहिं ॥२॥

'निश्चयतः' निश्चयेन—अक्षेपफलं नियमफलं वाडक्रीकृत्य तद्भावेन । 'द्रह्' लोके प्रवचने वा । 'योगः' धर्मविशेषः । 'सञ्ज्ञानादीनां' सञ्ज्ञानस्य सदर्शनस्य सञ्चारित्रस्य च । सद्म्रहणं मिथ्याज्ञा[३ — प्र०]न्मदिक्यवच्छेदार्थम् । एतेषां ६० त्रयाणां 'सम्बन्धः' सीलकः, एकात्मन्यवस्थानमित्वर्थः । त्रवामामिति च न्यूनाधिकसंख्यानिरासार्थम्, त्रयाणामेच सम्बन्धो निश्चयतो योगः । कुतः ! इत्यन्वर्थमाह— 'मोक्षेण योजनात्' कृत्सन्वर्भक्षयो मोक्षः, अपुनर्वन्यकत्वेनाऽऽत्मन आत्मन्येवावस्थानम्, तेन 'योजनाद' घटनात् कारणात् । नेदं स्वमत्युत्प्रेक्षितं योग-लक्षणमित्याह— 'निर्दिष्टो योगिनार्थः' निर्दिष्टः — प्रतिपादितः, योगिनः—मुनयस्त- १५ न्नार्थः—वीतरागैर्हद्विरिति । अनेन मुक्तवाहुल्यमाह । तददैते योगनैरथेक्यप्रसङ्गात्, सदन्तरस्य सदन्तरस्य सदन्तरस्य सदन्तरस्य सदन्तरस्य सदन्तरस्य सदन्तरस्य स्वान्तरः तत्रैव लयासम्भवात् । इति गाथार्थः ॥२॥

सज्ज्ञानादिलक्षणमाह---

#### सण्णाणं वत्थुगओ बोहो, सर्दसमं तु सस्य रहे । सन्बरणक्षाद्वाणं विदि-एडिसेहामूगं तस्य ॥३॥

90

'सज्ज्ञानं' सम्याज्ञानं 'बस्तुगतः' वस्त्वाव(स्त्वा)छम्बनः 'बोधः' परिच्छेदः, निराष्ठम्बनस्य बोधस्यासम्भवात्, सम्भवेऽपि सज्ज्ञानत्वाबोगात्, मरुमरीजिकादिबोधे तबादर्शनात्, अन्यथा अस्य सदितरत्वामात् इति । तथा 'सदर्शनं तु' सम्ब-ग्दर्शनं पुनः 'तत्र' बस्तुनि 'रुचिः' अद्धा, ''तस्त्वार्थअद्धानं सम्बन्दर्शनम्'' [ब्रावार्थः । अ० १ स्० २] इति बचनात्, अन्यथा चेथं ज्ञानात्, भावत्रपाचेरेन व्यक्तिस् ४६ तज्ञा[ ३ - द्वि० विऽन्यभावादिति । तथा 'सच्चरणं' सम्बन्यास्त्रिम् 'अञ्चलकं' क्रियास्त्यं 'विधि-प्रतिचेक्षानुतं' विधि-प्रतिचेषाननुगच्छति, आग्रमानुसरकेष्ठकंः । 'वक्ष'

इति वस्तुन्येव, अस्य महावतस्त्यत्वात्, तेषां च बाह्यविषयत्वात्, "पढमिम सञ्ब-जीवा" [आव०नि०गा०७९१] इति वचनात्, अन्यथा अस्याभाव इति भाव-नीयम् । क्रमश्चायमेषाम्, निश्चयत इत्थमेव भावात् । तथाहि— नाज्ञाते श्रद्धा, अश्रादस्य वाऽनुष्ठानमिति । उक्तं च—

#### "यदि जानात्युत्पन्नरुचिस्ततो दोषान्निवर्तते।"

अन्यत्र तु सम्यग्दर्शनोपन्यास आदौ व्यवहारमतेन कर्भवैचित्र्यात् तथाभाव-तोऽविरुद्ध एव । इति गाथार्थः ॥३॥

एवं निश्चयसारत्वाद् योगस्याऽऽदौ तन्मतेन लक्षणमभिषायाधुना न्यवहारमते-नाभिषातुमाह—

#### 10 ववहारओ उ एसो विन्नेओ एयकारणाणं पि । जो संबंधो सो वि य कारण कज्जोनयाराओ ॥४॥

'व्यवहारतस्तु' सामान्येन फलं प्रति योग्यतामिषकृत्य 'एषः' प्रस्तुतो योगः 'विश्लेयः' ज्ञातव्यः । किम्भूतः ' इत्याह —'एतत्कारणानामिष' सञ्ज्ञानादिकारणानामिष गुरुविनयादीनाम् । अपिशब्दात् सञ्ज्ञानादीनामिष सर्वनयभावाङ्गीकरणेन यः सम्बन्धः 15 सोऽपि च योगो विश्लेयः । चशब्दादनन्तरोदितश्च । कथम् ' इत्याह—[ ४—प्र० ] 'कारणे कार्योपचागद' योगकारणे—अनन्तर-परम्परमेदिमन्ने कार्योपचाराद—योगोप-चारात् । दृष्टश्चायं प्रयोगो यथा—आयुर्धृतम्, तण्डुलान् वर्षति पर्जन्यः । इति गाधार्थः ॥४॥

प्रस्तुतयोगमेव स्वरूपत आह -

#### गुरुविणओ सुस्द्रसाइया य विहिणा उ धम्मसत्येसु । तह चेवाणुद्वाणं विहि-पडिसेहेसु जहसर्ति ॥५॥

'गुरुविनयः' पादधावनादिः, 'शुश्रूषादयश्च' शुश्रूषा-श्रवण-प्रहण-विज्ञान-धारणोहा-ऽपोह-तत्त्वामिनिवेशाश्च, 'विधिना तु' विधिनैव स्थानशुद्धचादिना, अविधेः प्रत्यवाय-हेतुस्वात्, अकृतोऽविधिकृतयोगाद् वरम्, असन्चिकित्सोदाहरणादिति भावनीयम् । 35 क्वैषं शुश्रूषादयः ' इत्याह—'धर्मशाक्षेषु' आचारोत्तमश्रुतादिष्वित्यर्थः । तथैव 'अनुष्ठानं' क्रियारूपं 'विधि-प्रतिषेषयोः' धर्मशाक्षोदितयोः । कथम् १ इत्याह—'यथा-शक्ति' करणा-ऽकरणयोः शक्त्यनुष्ठह्ननेन । इति गाथार्थः ॥५॥

कथं पुनरस्य निश्चययोगाङ्गता ? इत्यांह--

## एतो चित्रय कालेणं णियमा सिद्धी पगिहरूवाणं । सण्णाणाईण तहा जायइ अणुवंधमावेण ॥६॥

एवं च कृत्वा गुरुविनयादिमतोऽपि योगिन्यपदेशो न्याय्य एवेत्यत आह—

मग्गेणं गच्छंतो सम्मं सत्तीए इद्वपुरपहिओ।

जह तह गुरुविणयाइस पयद्वओ एत्थ जोगि ति ॥७॥

'मार्गेण' प्रापकपथा तात्विकेन गच्छन् 'सम्यक्' शकुनादिमाननादिना प्रकारेण 'शक्त्या' गमनसामर्ध्यरूपया 'इष्टपुरपथिकः' यथाभिरुषितपुराष्ट्रगो यथा प्राप्त्य-विसंवादेनोच्यते तथा 'गुरुषिनयादिषु' प्रागुपन्यस्तेषु प्रवृत्तः सन् विधिना 'अत्र' प्रक्रमे योगीत्युच्यते इष्टयोगप्राप्त्यविसंवादेन । इह च व्यवहितगाथायामत्र च विधि- 15 प्रहण-सम्यग्प्रहणाम्यां गृहीतमपि मेदेन शक्त्यभिधानं तत्प्राधान्यख्यापनार्थम् । दष्ट-श्वायं न्यायः, यदुत "सामान्यप्रहणे सत्यपि प्राधान्यख्यापनार्थं मेदेनाभिधानम्, यथा— ब्राह्मणा आयाता वशिष्ठोऽप्यायातः" इति । प्राधान्यं तु सर्वत्र शक्तेरनुबन्धसाध-कत्वेन । यथोक्तम् - - "शक्तिः सफलैव सम्यक्प्रयोगात्" [ ] । इति गाश्राथः ॥७॥

एवं योगपीठमभिधायाधिकार्यादिनिक्रपणार्थमाह---

#### अहिगारिणो उवाएण होइ सिद्धी समस्यवत्थुम्मि । फल्लपगरिसमावाभो विसेसओ जोगममाम्मि ॥८॥

'अधिकारिंगः' योग्यस्य 'उपायेन' तत्साधनप्रकारेण भवति 'सिद्धिः' कार्य-निष्पत्तिः 'समस्तवस्तुनि' सेवादौ फ[५-प्र०]लप्रकर्षभावात् । मुक्तिसाधनत्वेन 'विशेषतः' ॐ विशेषण 'योगमार्गे' प्रस्तुते अधिकारिण उपायेन सिद्धिः । इति गाथार्थः ॥८॥

20

यत एवमतोऽत्राधिकारिणमाह---

#### अहिनारी पुण प्रधं किणोजो अपुणवंधगाइ चि । तह तह जियचपगईअहिनारो णेगभेजो चि ॥९॥

अधिकारी पुनः 'अत्र' योगमार्गे 'विश्वेयः' ज्ञातव्यः 'अपुनर्वन्यकादिः' य इह परिणामादिमेदादपुनर्वन्धकत्वेन तांस्तान् कर्मपुद्रलान् बधाति स तत्वियाविष्टोऽप्यपुन-वैन्यक उत्कृष्टस्थितेः । आदिशब्दात् सम्यग्दिष्टशारित्री चामिगृहाते, इह प्रकर्णे एतदन्येषां सकृद्वन्थकादीनामभणनात् । अत एवाऽऽह—'तथा तथा' तेन तेन प्रकार्यम् तज्जीवप्रहणसम्बन्धयोग्यतापगमलक्षणेन निवृत्तः—अपगतः प्रकृतेः—कर्मवर्गणाक्रपायाः अधिकारः—विशिष्टविचित्रफलसाधकत्वलक्षणो यस्य स निवृत्तप्रकृत्यधिकारः अनेकमेदः। 10 इति गाथार्थः ॥९॥

अयमेवाधिकारी, नान्य इ[५-द्वि०]त्याह-

अणियत्ते पुण तीए एगंतेणेव हंदि अहिगारे । तप्यरतंतो भवरागओ दहं अणहिगारि ति ॥१०॥

अनिवृत्ते पुनः 'तस्याः' प्रकृतेः 'एकान्तेनैव' सर्वधैव 'हन्दि' इत्युपप्रदर्शने 15 'अधिकार' उक्तलक्षणे 'तत्परतन्त्रः' प्रकृतिपरतन्त्रः "भवरागओ" ति संसाररागाद् 'दृढम्' अत्यर्थे सर्वतद्भेदप्राप्तेः अनधिकारीति । उक्तं चान्यरिष योगजासकारैः—

> " अैनिकृताधिकारायां प्रकृतौ सर्वश्रेव हि । न पुंसस्तत्त्वमार्गेऽस्मिन् जिज्ञासाऽपि प्रवर्तते ॥ क्षेत्ररोगाभिभृतस्य यथाऽयन्तं विपर्ययः । तहदेवास्य विज्ञेयस्तदावर्तनियोगतः ॥ जिज्ञासायामपि द्यत्र कैश्चिन्मार्गो निवर्तते । नाश्चीणपाप एकान्तादामोति कुशलां घियम् ॥ ततस्तदात्वे कल्याणमायस्यां तु विशेषतः । मन्त्राद्यपि सैदाचारात् सर्वावस्थाहितं मतम् ॥

एतत् पञ्चरकोकात्मकसुद्धरणं शोपेन्द्राक्षपर्वीयं इति श्रीहरिभद्रद्धः त्ववमेव श्रोगक्तिम्द्री
प्राहुः । तथाहि—''तथा चान्यैरिव होतद् शोगमार्थहतक्षमैः । सन्नीतमुक्तिमेदेन यद् शौपेन्द्रमिदं कृतः
।।१००॥ —भनिवृत्ताधिकारायां०'' ॥ २. 'किथात् सर्गो' इति शोगोंबन्दी पाठः ॥ ३. 'सदा चार्च'
इति बोनकिन्दी ॥

देगोरावर्तभेदेन तथा सांसिक्तिकत्वतः । युज्यते सर्वमेवैतनान्यथेति मनीविणः ॥"

[ योगबिन्दुः १०१-५ ]

न च प्रकृति-कर्मप्रकृत्योः कृश्चिद् मेदोऽन्यत्राभिषानभेदात् । इति गांबार्थः ॥१०॥

5

[६- प्र०] एतद्रावनायैवाह-

तप्पोमालाण तमाइणसहावायगमभो य एयं ति । इय दहन्त्रं, इहरा तहबंधाई न जुज्जंति ॥११॥

'तत्पुद्रगत्मानां' कर्मप्रकृतिपरमाण्नां 'तद्प्रहणस्वमावापगमतः' जीवपहणस्वमावापगमात् 'च'राव्दाद् जीवस्य च तद्ग्राहकस्वमावापगमात् कारणाद् एतन्नूनं
निवृत्तप्रकृत्यिकारित्वम्, एतत्पुरस्तरं च प्रस्तुतािकारित्वम् 'इय" एवं द्रष्टव्यम् । 10
विपक्षे वाषामाह— 'इतरथा' थवेवं नाम्थुपगम्बते, ततः किम् ! इत्वाह— तथावन्धादथी न युज्यन्ते, 'तथा' इति चित्रानन्तप्रहणप्रकारेण बन्धः । आदिशब्दाद्
भूयोगहणा-ऽप्रहणरूपो मोक्षः । तथा एतन्निकन्धनाश्च विकारा दोष-गुणस्क्षणा
इति, एते न युज्यन्ते, अतत्त्वभावस्य तथाभवनाऽयोगात्, अतिप्रसङ्गादिति । तदयमत्र भावार्थः - ते परमाणवोऽनादित एव तथाऽनन्तरःः तदात्मप्रहणस्वभावाः, 15
सोऽप्थात्मा एवमेव तद्ग्राहकस्वभाव इत्युभयोस्तत्त्वभावत्या घटन्ते तथावन्धादयः,
अन्यथा मुक्तानामपि बन्धादिप्रसङ्गः, अत(ङ्गः, त)त्त्वभावत्व एवोभयोरिप तद्भावोपपत्तेरिति
भावनीयम् । न चैवमपि स्वभाववाद एवेकान्तेन, तथाविधकास्त्रदेरप्वत्रोपयोगात्,
तस्यैव तदाक्षेपकत्वात्, इतरेतरापेक्षित्वे प्राधान्यासिद्रेः, [६— द्वि०] सामम्या एव
फलनिणादकत्वात् । निलोठितमेतदन्यत्र धर्मसारादौ । इति गावार्थः ॥१९॥ 20

दुर्विक्षेयं चैतिबत्धाह--

एवं कुष विच्छवनो अहसवनाणी विधानस् अवरं। हयरो वि य लिंगेहिं उवउत्तो तेम मणिष्हिं॥१२॥

'एतप् पुनः' अनन्तरोवितविधिसमायातमधिकारित्वं 'निश्चवतः' निव्ययेन अधि-राणकारी विभागति, नवरं केवकी, नान्यः । यथेवम्, अनर्वक एंगर्त्वोक्त्यास इत्याह-- 25 'इतरोक्ष्यि च' जनतिरावी छग्नरथः 'स्मि:' विद्वेर्यसमाणैः उपयुक्तः सम्, नान्यथा, 'तेन' अतिरायिना 'वनितैः' अतिथादितैः जानाति । इति गावार्थः ॥१२॥

९, <sup>१९</sup> क्षेत्रवेदसम्बन्धावस्थातं तवावसैनिकोसतः ॥" हीं रूपं पूर्वाई कीमविष्दी वसी ॥

20

## कानि पुनस्तानि लिङ्गानि ? इत्याह—

## पावं न तिन्वभावा कुणइ, ण बहुमण्णई मवं घोरं। उचियद्विइं च सेवइ सन्वत्य वि अपुणवंधो चि ॥१३॥

'पापम्' असदनुष्ठानं 'न तीवभावात्' न तीवभावेन करोति, करोति च -तथाविधकर्मदोषेण । तथा न बहुमन्यते चित्तप्रीत्या 'भवं घोरं' भवन्त्यस्मिन् कर्म-परिणामवशवर्तिनः प्राणिन इति भवः—संसारस्तं रौद्रम् । तथा 'उचितस्थिति च' उचितव्यवस्थां च 'सेवते' भजते 'सर्वत्राणि' धर्मादौ मार्गानुसारित्वाभिमुख्येन मयूरशिशु-दृष्टान्ताद् 'अपुनर्वन्धक इति' एवम्—एवम्भूतोऽपुनर्वन्धकोऽभिधीयते इति गाथार्थः ॥१३॥

#### सम्यग्दष्टिलिङ्गाभिषित्सयाऽऽह---

#### सुस्सूस धम्मराओ गुरु-देवाणं जहासमाहीए । वेयावच्चे णियमो [७-प्र०] सम्महिट्टिस्स लिंगाई ॥१४॥

'शुश्रूषा' श्रोतुमिच्छा धर्मशास्त्रेषु, गेयरागिकिन्तरगेयशुश्रूषाधिका । तथा 'धर्मरागः' धर्माभिष्वङ्गः, सामग्रीवैकल्या[त् त]दकरणेऽपि चेतसोऽनुबन्धः, दरिद्रबाह्मण-विशेषहविःपूर्णरागसमधिकः । तथा 'गुरु-देवानां' चैत्य-साधूनां 'यथासमाधिना' ग्राम्याधनुह्रपम् , नासदग्रहेण । किम् १ इत्याह—'वैयावृत्ये' व्यावृतमावे नियमः, गुणज्ञश्राद्धचिन्तामणिवैयावृत्यानयमाभ्यधिकः करोत्येवैतदित्यर्थः । सम्यग्दष्टेः 'लिङ्गानि' चिह्नानि, ग्रन्थिमेदेन तत्त्वे तीवमावात् । इति गार्थार्थः ॥१४॥

#### चारित्रिलिङ्गान्याह---

# मग्गणुसारी सद्धो पण्णवणिज्ञो कियापरो चेव। गुणरागी सकारंभसंगुओ तह य चारित्ती ॥१५॥

मार्गानुसारी, चारित्रमोहनीयकर्मक्षयोपशमयोगात्; अस्य च तत्त्वाचाप्तिं प्रत्य-बन्धकारणत्वात्, कान्तारगतिविवक्षितपुरप्राप्तिसचोगतासमेतान्धवत् । तथा श्राद्धः, तत्त्वं प्रति तत्प्रत्यनीकक्षेशहूमसातिशयात् , सन्निष्यवाप्तिप्रवृत्ततद्भोक्ततद्भविश्राद्धवत् , अनेनोत्तरयोगः पापयोगप्रतिवन्धकापममहेतुरित्येतदाह् । तथा प्रज्ञापनीयः, अत एव 25 कारणद्वयात् सन्निष्यवाप्तिप्रवृत्ततद्भोक्तृतत्विधिश्राद्धासप्रज्ञापकवत् , सच्यूद्धाप्रक्षोप-दर्शनार्थमेतत् । तथा क्रियापरश्चेव, उक्तव्यक्षणादेव हेतोः, अनेन मार्गानुसारित्वस्य निजं कार्यमाह । उक्तं चान्यैरपि-

"ऊर्जा-ऽधःसमाधि[७-द्वि०]फरुः सालावाः समाधिः, न चास्य योगतो मेदः।"

े इति ।

एवं योगस्यानुषङ्गतो निजफलविधिमभिधाय लिङ्गान्तरमाह—गुणरागी, विधुद्धा-शयत्वात् । तथा शक्त्या(१ क्या)रम्भसङ्गतः, बन्ध्यारम्भभावनिवृत्तेः । 'तथा च चारित्री' 5 तथा चारित्री च एवंविधी भवति । इति गाथार्थः ॥१५॥

अयं च चारित्री देश-सर्वचारित्रमेदादनेकविध इत्यत आह-एसो सामाइयस्रद्धिभेयओ जेगहा स्रुजेयच्यो । आणापरिणइभेया अंते जा वीयरागी ति ॥१६॥

'एषः' चारित्री 'सामायिकशुद्धिमेदतः' इत्वरेतराङ्गीकरणेन 'अनेकधा' अनेक- 10 प्रकारो मन्तव्यः । सामायिकादिप्रतिमानुक्रमेण गृही, तथा सामायिक-च्छेदोपस्थाप्यादि-क्रमेणानगारः । कथम् : इत्याह—आज्ञापरिणतिभेदात्, न मौनीन्द्रवचनपरिणतेरन्यत् शुद्धिकारणमिति कृत्वा । अन्ते यावत् सर्वभेदानां वीतरागः । तत्रापि क्षायिकवीत-रागः । इति गाथार्थः ॥१६॥

सामायिकस्यैकरूपत्वात कथं शुद्धिः ! इत्याशङ्कापोहायाऽऽह— पहिसिद्धेस अदेसे विहिएस य ईसिरागमाने नि । सामाइयं असुद्धं सुद्धं समयाए दोसुं पि ॥१७॥

'प्रतिषिद्धेषु' प्राणातिपातादिषु हैयेषु 'अद्धेषे' अमत्सरे, 'बिहितेषु च' तपो-ज्ञानादिषु ईषद्-मनाग् रागभावेऽपि-औत्सुक्यकरणेन । किम् ! इत्याह-'सामायिकं' समभाक्छक्षणं तात्त्विकम् 'अञ्चर्दं' क्षयोपशमवैचित्र्यान्मलिनम् । 'शुद्धं' निर्मलं यथा- 20 बस्थितं 'समतया' मध्यस्थता ८-प्र०ीया 'इयोरपि' विहित-प्रतिषिद्धयोः समतृण-मणि-मुक्ता-छेप्द्र-काञ्चनसमशत्रु-मित्रभावरूपत्वादस्य । इति गाथार्थः ॥१७॥

यथैतदेवं भवति तथाऽभिघातुमाह--

एयं विसेसणाणा आवरणावगमधेयओ चेव । इय दहन्त्रं परमं भूसणठागाइपश्चिसमं ॥१८॥

'एतत् शुद्धं सामायिकं 'विशेषज्ञानात्' तात्त्विकाद् हेयोपादेयविषयाद् महिदद्याङ्ग-चेदापुदाहरणतोऽभिष्यक्कविष्याग-संवेदनादिगर्भाद् विहितमिति, एकान्तानभिष्यक्कानु-

25

15

ſ

ष्टानं कियमाणं श्रेयः, "तत्त्वामिष्यक्तस्यापि तत्त्वतोऽतत्त्वत्वाद् वसादिशुद्धिविषावस्रान-कल्पत्वाद् धर्मरागादपि मुनिरमुनिः" इस्यन्यैरप्यभिधानात्। अनेन रूपेण तत्कात्र्न्यां-नाराषनात् , भगवति गौतम्प्रतिबन्धो ज्ञातमप्यत्रेति, एवमादेविशिष्टश्रुतसमुत्थात्। एतच्च प्रायः सर्वेषां चतुर्दशपूर्वधरादीनामित्यत आह—आवरणापनममेदतथैव, 5 चारित्रमोहनीयावरणापगमविशेषाच्चेति भावः । किम् : इत्याह-- 'इति द्रष्टव्यस् 1 एतत् सामायिकं शुद्धमेवं द्रष्टव्यम् , परमायत उभयभाषवृद्धचा तात्विकमिति । यथेवं मायतुषादीनामादौ . कथमेतत् ! इत्याह-'प्रथमं' सामायिकं छेदोपस्थाप्यादि-कण्डकाधोवर्ति । [८-द्वि०] किम् : इत्याह-'भूषणस्थानादिप्राप्तिसमं' रत्नालक्कार-करण्डकप्राप्तितुल्यम् , आदिशब्दाद् हिरण्य-वसनादिप्राप्तिपरिग्रहः । अत्र हि न किश्चित् 10 तत्तदन्तर्थनावाप्तमोघेन, अथ च कालान्तरेणोपायतः तद्विरोपावाप्तिः । एवमोघ-तोऽपि सामायिकावारौ विशिष्टक्षयोपशमभावतस्तथाऽवन्ध्यवीजभावत्वेन कालोपाया-तत्त्वतस्तद्भेदावातिसिद्धिः. अन्यथा सामायिकसामग्र्याऽयोगात्, न्तरापेक्षायामपि सर्वेशा सर्वभावसमतायां आदित एव वीतरागत्वप्राप्तेः कर्मणस्तत्र परमार्थतोऽकिश्व-त्करतात् , किश्चित्करते त नोक्तन्यायातिरेकेण समग्रताऽस्येति परिभावनीयम् । तथा 15 उन्यैरप्युक्तम्-"सम्मृतसुगुपरत्नकरण्डकप्राप्तितुल्या हि भिक्षवः ! प्रथमसद्धर्भस्थानावाप्तिः"

] । इति गाथार्थः ॥१८॥

यथेवं समभावन्रक्षणं सामायिकं कथं तहतः क्वचित् क्रिया ! इत्यत्राह-

#### किरिया उ दंडजोगेण चक्रममणं व होइ एयस्स । आणाजोगा पुट्याणुवेह्यो चेव जबरं ति ॥१९॥

भवति 'एतस्य' सामाधिकवतः आज्ञायोगात् , यथेह चक्रमचेतन[ ९-प्र०]त्वाद् राग-देपरहितं अमणा-ऽअमणयोस्तुल्यवृति दण्डयोगाद् अमित एवमयं सामाधिकवांस्तज्ञा-किल्रष्टकमेविगमाद विशुद्धभावयोगेन मिक्षाटना-ऽनटनयोः समष्टत्तिरेवाऽऽज्ञायोगाद् दतीति हृदयम् । प्रवृत्तावाज्ञायोगेन तथाकियायामि तथोगे तु द्रव्यस्वप्रसङ्गात् , क्ष्रदोपयोगद्धयाभावात् , वीतरागस्य वा तथोगात् क्षायिकज्ञानोपपत्तेः, आज्ञायोगस्य च क्षायोपशमिकत्वाद् न युक्तिमदटनादीति विश्रमापोहायोपचयमाह-'पूर्वानुवेषस्यवैव' दण्डयोगामावेऽपि तत्सामध्यविशेषत्वअभगणवदेवाऽऽज्ञायोगामावेऽपि तत्सामध्यविशेषत्वअभगणवदेवाऽऽज्ञायोगामावेऽपि तत्स्वानुवेषत्व एवाटनादि नवस्यिति, एवं न कश्चिद् दोषः । इति गाधार्थः ॥१९॥

15

20

यत एतदेवं अत एव मुनिरेवंविध उक्त इत्साह— वासी-चंदणकप्यो समस्रह-दुक्खो मुणी समक्साओ । मद-मोक्खापहिबद्धो अओ य पाएण सत्येमु ॥२०॥

'वासी-चन्दनकल्पः' मध्यस्थः । ''एकान्तसत्त्वहितः'' इत्यन्ये, बाखापेक्षनेतत् । तथा समसुख-दुःखः, माध्यस्थ्येनोपयोगात् , सर्वत्र राग-देकजवात् , जान्तरापेक्ष- 5 मेतत् । सुनिः समाख्यातः एवन्मूतः । तथा भव-मोक्षाप्रसिवदः, इच्छाऽमावात् , ''केविलित्वात्'' इत्यन्ये । अत ए[९—द्वि०]व कारणाद् यथोक्तसामायिकयोगेन 'प्रायः' बाहुल्येन 'शास्त्रेषु' वृष्टितन्त्रादिषु । तथा चोक्तम्—

"औदासीन्यं तु सर्वत्र त्याज्योपादानहानितः । वासी-चन्दनकल्पानां वैराग्यं नाम कथ्यते ॥"

तथा---

"वासी-चन्दनकल्पत्वं या कल्याणैकशीखता । चन्दनच्छेददद्यान्तात् सद्धर्मातिशयान्युने!॥"

"दुःलेष्वनुद्धिप्रमनाः सुलेषु विगतस्प्रहः । वीतलोभ-भय-कोधः स्थिरधीर्मुनिरुष्यते ॥"

[ भगवद्गीता-५६ ]

"मोक्षे भवे च सर्वत्र निस्पृहोऽयं सदाशयः। प्रकृत्यभ्यासयोगेन तथाशुद्धेर्नियोगतः॥"

मोहादिच्छा स्पृहा चेयममोहश्च मुनिर्यतः । तन्नास्येयं क्वचिन्न्याय्या तत्प्राप्तिस्तु क्रियाफडम् ॥"

इति गाभार्थः ॥२०॥

एकमेतानमिषाय सर्वेष्वेवैतेषु प्रकृतयोजनामाह— प्रसिं णियणियस्मियाए उचियं जमेत्वऽजुद्वाणं । आजामयसंयुचं तं सन्वं चेत्र योगो चि ॥२१॥

'एतेषाम्' अपुनर्वन्धकादीनां वीतरागान्तानां 'निजनिजम्मिकायाः' तथाविध- 25 दशायाः उचितं यदत्रानुष्ठानं तीत्रभावेन पापाकरणादिवीतरागकल्पान्तम् । किंविशिष्टम् ! इत्याह—आज्ञामृतसंयुक्तम्, तथाविधकर्मपरिणतेरव भावतस्तित्ति । "तथाविधकर्मपरिण तिरेवाज्ञामृतसंयोगोऽन्तरक्कमक्कम् , बाह्याज्ञायो[ १०-प्र०]गस्यापि तिनवन्धनत्वात् " इति विद्वत्मवादः । ततः किम् ! इत्यत आह—तदनुष्ठानं सर्वमेव परमार्थमिककृत्य योगः । इति गाथार्थः ॥२१॥

#### 5 एतस्रकटनायंबाह---

#### तस्त्रक्खणयोगाओ उ चित्तवित्तीणिरोहओ चेव। तह कुसलपवित्तीए मोक्खेण उ जोयणाओ ति ॥२२॥

'तल्लक्षणयोगादेव' उचितानुष्ठानत्वेन योगलक्षणयोगादेव, ''सर्वत्रोचितानुष्ठानं योगः'' इति तल्लक्षणोपपत्तेः । तथा चित्तवृत्तिनिरोधतश्चैव सर्वत्र यथासम्भवम्, योग-10 लक्षणं चैतन्तुल्यम्, ''योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः''[ पातञ्जल०१-१ ] इति वचनात् । उभयत्रान्वर्थयोजनयोपसंहारः । 'तथा कुशलप्रवृत्त्या' तेन प्रकारण कुशलप्रवृत्त्या हेतु-भूत्या मोक्षेण सह योजनात् कारणात् । अत एव प्रवृत्तिनिमित्ताद योगः । इति गाथार्थः ॥२२॥

यश्ययेतदेवं क्वचित् तथाप्येतानेवाधिकृत्य प्रायोगतं विधिमभिधातुमाह—

## 15 एएसिं पि य पायं बज्ज्ञाणायोगओ उ उचियम्मि । अणुठाणम्मि पवित्ती जायइ तहसुपरिसुद्ध ति ॥२३॥

'एतेषामिप च' अपुनर्वन्धकादीनां तथाविधकर्मपिणितिसमिन्वतानामिप 'प्रायः' बाहुल्येन 'बाह्याज्ञायोगत एव' जिनवचनो[ १०--हि०]पदेशस्थ्रणाद् 'उचिते' तीनभावेन पापाकरणादौ अनुष्ठानं प्रदृत्तिजायते चित्रा( र ता )नाभोगनिष्टत्या तथा20 सुपरिशुद्धा दाढर्येन भगवद्भहमानतः । इति गाथार्थः ॥२३॥

यत एवमतः किम् ! इत्याह----

#### गुरुणा लिंगेहिं तओ एएसिं भूमिगं ग्रुणेऊण । उत्रएसो दायन्त्रो जहोसियं ओसहाऽऽहरणा ॥२४॥

'गुरुणा' अन्वर्थन्यवस्थितशब्दार्थेन, गृणाति शास्त्रार्थमिति गुरुरित्यन्वर्थः । 35 लिहेः' प्रागुपदिष्टेः तीवभावेन पापाकरणादिभिः । 'ततः' तस्मात् कारणात् बस्या-दनन्तरोदितगाथोक्तं तथेति । 'एतेषाम्' अपुनर्थन्यकादीनां 'मूमिकां' तत्तद्वर्मस्थान-

ä

बोग्बतारूपां मत्वा । किम् ? इत्याह - उपदेशो दातन्यः, प्रक्रमाद् धर्मविषयः । क्षम् ? इत्याह - 'यथोचितम्' इति कियाविशेषणम् औचित्यापेक्षया । 'औषधोदाहरणात्' इति औषधोदाहरणेन यथेदं सदिप न्याध्याधपेक्षया मात्रादिना च दीयते, ततोऽन्यथा दोषमावात् । इति गाथार्थः ॥२४॥

साम्प्रतं यथा दातव्यस्तथा छेशत आह—

#### पदमस्स लोगधम्मे परपीडावज्जणाइ ओहेणं । गुरु-देवा-ऽतिहिपूयाइ दीणदाणाइ अहिगिच ॥२५॥

'प्रथ[११-प्र०]मस्य' अपुनर्वन्धकस्य 'लोकधर्मे' लोकधर्मविषयः परपीडा-वर्जनाविषकृत्येति योगः । परपीडा न कर्तव्या, सत्यं वक्तव्यमित्यादि 'ओघेन' सामा-न्येन, न विक्षेपणि('णी)कथाविशेषेण । तथा गुरु-देवा-ऽतिथिपूजाविषकृत्य । तवथा — 10 गुरुपूजा कर्तव्या, देवपूजा कर्तव्या, अतिथिपूजा कर्तव्या, आदिशब्दात् सत्कार-सम्मानपरिग्रहः । तथा दीनदानादि चाधिकृत्योपदेशो दातव्यः—दीनेभ्यो देयम्, तपस्विभ्यो देयम्, आदिशब्दाद् रात्रिभोजनादि परिहर्तव्यम् । इति गार्थाथः ॥२५॥

किमित्येतदेवम् : इत्याह---

#### एवं चिय अवयारो जायइ ममाम्मि इंदि एयस्स । रण्णे पहपन्भद्वोऽबद्वाए बहुमोयरइ ॥२६॥

15

'एवमेव' उक्तेनैव प्रकारेण अवतारो जायते 'मार्गे' सम्यादर्शनादिलक्षणे। 'हन्दि' इत्युपप्र-दर्शने। 'एतस्य' अपुनर्बन्धकस्य, विक्षेपाभावाद गुणमात्ररागभावाद विशिष्टबुद्धचमावाच्चे-ति। अत्रैत्र निदर्शनमाह — अरण्ये' कान्तारे 'पथप्रश्रण्टः' मागच्युतः अवर्तन्या व्यवहारतः वर्तनीमवतरति व्यवहारत एव, निश्चयतस्तु साऽपि वर्तन्येव, तथा तथा तदवतरणात्। ३० अत एवोक्तम्—''आभिप्रायिकी योगिनां धर्मदेशना उपेयसाधनत्वेन उपायस्य तत्वात्''। [११-द्वि०] तथा —''अचर्येव चर्या वोधिसच्चानाम्, स्कक्षविधनोऽ-बन्ध्यचेष्टा होते''। एवं च

> "सैवेदेबान् नमस्यन्ति नैकं देवं समाश्रिताः । जितेन्द्रिया जितकोषा दुर्गाण्यैपि तरन्ति ते ॥"

25

[ योगविन्दुः स्लो० ११८] इति ।

१ सर्वात देवान् इति योगविन्दौ ॥ २ <sup>०</sup>ण्यतितर् योगविन्दौ ॥

एवमाचपि बीतरागे नमस्करणं प्रत्यप्रवृत्तस्य प्रवर्तकत्वात् चारिचरकसञ्जी-वन्यचरकचारणन्यायेनादुष्टमेव । इति गाथार्थः ॥२६॥

#### बीयस्स उ लोगुत्तरधम्मम्मि अणुष्वयाइ अहिगिच्च । परिसुद्धाणायोगा तस्स तहाभावमासज्ज ॥२७॥

े दितीयस्य पुनः' उपन्यासक्रमप्रामाण्यात् सम्यग्दष्टेः 'लोकोत्तरधर्मे' लोको-त्तरधभिविषयः 'अणुवताद्यधिकृत्य' अणुवत-गुणवत-शिक्षापदान्याश्रित्य, उपदेशो दातव्य इति वर्तते । कथम् श इत्याह—'परिशुद्धाज्ञायोगात्' त्रिकोटिपरिशुद्धाज्ञानुसारेणेति भावः 'तस्य' श्रोतुः 'तथाभावमासाद्य' अभिप्रायं ज्ञात्वा यद् यत् परिणमति । इति गार्थार्थः ॥२७॥

10 अध किमथै सुप्रसिद्धमादं साधुधमोपदेशमुल्लक्ष्यास्य श्रावकधमोपदेशः ? इत्याह—

#### तस्साऽऽसण्णत्तणओ तम्मि दढं पक्खवायजोगाओ । सिग्धं परिणामाओ सम्मं परिपालणाओ य ॥२८॥

'तस्य' श्रावकधर्मस्य 'आसन्नत्वाद' गुणस्थानकक्रमेण भावप्रतिपत्ति प्रति प्रत्या15 सन्नः, [१२-प्र०] यथोक्तम्—"सम्मत्तम्म उ छद्धे पछियपुहत्तेण०" [विशेषा०
गा०१२२२] इत्यादि, अत एव कारणात् 'तस्मिन्' श्रावकधर्में 'दृढम्' अत्यर्थे
'पक्षपातयोगात्' आसन्ने हि भावतस्तत्स्वभावसम्भवेन पक्षपातभावात् । अत एव कारणात्
'शीग्रं' तूर्णे 'परिणामात्' क्रियया परिणमनात् , तत्पक्षपाते तज्ञावापत्तिरिति कृत्वा ।
तथा 'सम्यग्' यथासूत्रं 'परिपाछनातश्च' परिणतिगुणेनेति । सुप्रसिद्धत्वं चाऽऽदौ
20 साधुषमीपदेशस्याणुक्तादिप्रदानकाछिवषयम्, अन्यथोक्तविपर्यये दोषः। इति गाथाभः ॥२८॥

#### तइयस्स पुण विचित्तो तहुत्तरसुजोगसाहगो णेओ । सामाइयाइविसबो णयणिउणं भावसारो ति ॥२९॥

'तृतीयस्य पुनः' उपन्यासक्रमप्रामाण्यादेव चारित्रिणः प्रक्रमाद् देशचारित्रिणः श्रावकस्य 'विचित्रः' नानाप्रकारः तदपान्तरालभूमिकौपेक्षया 'तथा' तेन प्रकारेण 35 उत्तरसुयोगसाधको हेय उपदेशः । उत्तराः सुयोगाः तद्भूमिकानुक्रमागता एव प्रतिमानुरूपेण । साध्यमाह — 'सामायिकादिविषयः' अर्थनीत्या सामायिक-खेदो-

१ <sup>०</sup>कापेक्षामा प्रती

Ç

परस्थाप्यादिगोत्तरः "प्रासादिवषयः तन्मूल-पादशोषनादि"न्यायेन । कर्य दातव्योऽ-समुप्रदेशः ? इत्याह— "ण्यणिपुर्णं" इति क्रियाविशेषणम्, सद्भावानयनदेतुराग्नेक्णा-दिस्तपः प्रकार इह नयः, तन्तिपुणम्, 'भावसारः' स्वतो वासितेनान्तःकरणेन संवेगसारः, प्रायशो भावाद भावप्रसूतैः । इति गाथार्थः ॥२९॥

एतदुपदर्शनायाऽऽह--[१२-द्वि०]

## सदम्माणुवरोहा विची दाणं च तेण सुविसुदं । जिणपूय-मोयणविही संश्वाणियमो य जोगंतो ॥३०॥

सद्धर्मानुपरोधाद भूमिकौचित्येन, तद्यश्या अणुन्नतघरस्य तावत् कर्मादान-त्यागेन 'वृत्तिः' वर्तनमित्यर्थः । दानं च 'तेन सुविद्युद्धं' सद्धर्मेणैव शक्तितः, श्रद्धा-सत्कार-काल-मितिवशेषाकामादिविषयेणवृत्यनन्तरं(!) नित्यमेतद् गृष्टिण इति ज्ञाप- 10 नाथमेतत् । तथा 'जिनप्जा-भोजनविधिः' जिनप्जाविधिः मोजनविधिश्च, तद्यशा— ''द्रव्य-भावशुचित्वम् , कालामिश्रहः, सन्माल्यादीनि, व्यूहे प्रयत्नः, कण्ड्वाधितसहनम्, तदेकाप्रता, सत्तवपाठः, विधिवन्दनम्, कुशलप्रणिधानमिति । तथा— उचितदान-कियामावे नियोगः, कीटिकाज्ञातम्, परिप्रहेक्षा, भौचित्येन वर्तनम्, स्थानोपवेशः, नियमे स्पृतिः, अधिकिकिया, वणलेपवद् भोगः" इति । तथा 'सन्ध्यानियमश्च' चैत्य- धः गृहगमनादिः 'योगान्तः' चित्रभावनावसानः । इति गाथार्थः ॥३०॥

#### न गृहिणो योगसम्भवः इत्याशङ्कापोहायाह—

#### चिइवंदण जइविस्सामणा य सवणं च धम्मविसयं ति । गिहिणो इमो वि जोगो, किं पुण जो मावणामन्गो? ॥३१॥

'नैत्यवन्दनं' "भुवनगुरुरयं वन्दनीयः सताम्, एतदेव तत् तत्त्वम् , सैषा गुणज्ञता, 20 महाकल्याणमेतत्, दुःलाचलवजम्, सुलकल्पपादपः, जीवलोकसारः, दुर्लमानां शेखरः एतन्वैत्यवन्दनम्" इति समुल्ल[ १ २—प्र०]सदसमसम्मदामोदम् । तथा 'यतिविश्रामणा च' "नारित्रिण एते एतदुषता इति नातः परं कृत्यम् , प्रकृषेऽयं. गुणानाम्, रस्य एव काय आत्मनो नियोगेन, तदुत्सर्पणोऽयम् , बीजमेतद् मावस्य, महावीर्यमेतत्, उचिता विश्रामणा" इति महाविवेकसारसंवेगसारता । तथा 'श्रवणं धर्मविषयमिति' 25 'उत्तमः श्रुतवर्मः, मोहतमोरविः, पापवन्यपटहः, प्रकृषः श्रव्याणाम्, सेतुः सुरलोकस्य, मावाग्रतमयम् , देशकः शिवगतेः, जिनभाववीजम्, अमिन्यको जिनेन, नातः परं कृत्याणम्" इति । विशिष्टसुश्रवया 'गृहिणः' श्रावकस्य 'एषोऽपि' अनन्तरोदितन्यापारः

'बोगः' अन्वर्थयोगाद् मोक्षेण योजनात् । कि पुनर्यो मावनामार्गः ! स क्युः परमध्यानस्य, स योग एव, अनुष्ठेयश्चायं श्रावकेण । तथा पुण्यदेशे सङ्क्षेश-विधाताय पद्मासनादिना गुरुप्रणामपूर्वमर्थसन्तानेन ''असारो जीवलोक इन्द्रजास्तुल्यः, विषकल्पा विषयाः, वजसारं दुःलम्, चलाः प्रियसङ्गमाः, अस्थिरा सम्पत्, दारुणः प्रमादः महादौर्गत्यहेतुः, दुर्लभं मानुष्यं महाधमेसाधनम् इति अलं ममान्येन, करोम्यत्रं यत्नम्, न युक्ता[ऽत्रो]पेक्षा, प्रभवति मृत्युः, दुर्लभं दर्शनं सद्गुरुयोगध्य'' इति प्रशस्तमावगतेन । एवं चास्ति गृहिणोऽपि योगसम्भव इति । उक्तं च----

योजनाद् योग इत्युक्तो मोक्षेण मुनिसत्तमैः । स निवृत्ताधिकारायां प्रकृतौ छेशतो [ १३-द्वि० ] ध्रुवः ॥

10 वेलावलनवन्नद्यास्तदापूरोपसंहतेः ।
प्रतिस्रोतोऽनुगत्वेन प्रत्यहं वृद्धिसङ्गतः ॥
भिन्नप्रन्थेस्तु यत् प्रायो मोक्षे चित्तं, भवे तनु ।
तस्य तत् सर्व एवेह योगो योगो हि भावतः ॥
नार्या यथाऽन्यसक्तायाः तत्र भावे सदा स्थिते ।
तद्योगः पापबन्धश्च तथा मोक्षेऽस्य दृश्यताम् ॥
न चेह प्रन्थिमेदेन पश्यतो भावमुत्तमम् ।
इतरेणाऽऽकुलस्यापि तत्र चित्तं न जायते ॥"
[ योगबिन्दः श्लोक २०१-५]

"सांसिद्धिकमनुष्ठानमत एव सतां मतम् । भावाद्यं स्तोकमप्येतत् प्रतिबन्धविशेषतः ॥ अस्यापि तत्त्वतः सर्वमेतदेवंविषं यतः । नित्यकर्मनियोगेन ततो योग इति स्थितम् ॥"

इति गाभार्थः ॥३१॥

20

अपान्तराळाधिकारोपसंहारमाह---

25 प्साइवत्युविसओ गिहीण उवएस मो हुणेयच्दी । जहणो उप उवएसो सामायारी जहा सच्दा ॥३२॥

९ आयं व्यवस्यं मोपेन्त्रयोगमास्यतमिति श्रीहरिमद्रपादैर्योगविन्दानुष्यम् ॥ २ <sup>०</sup>संयुतः सोमनिन्दी ।

प्रमादिक्लंबियः, आदिशन्दात् तलाहरूपपेश्वमा अन्योद्धिय वतसम्भवादि-सूक्ष्मदार्थालम्मनो गृह्यते । 'गृहिणां' श्राक्काणामुपदेशो मन्तन्यः, उक्तहेतुम्योऽस्य साम्ब्रन्थोपपतेः । अञ्चना सर्वचारित्रिणमिक्करवाह — 'यतेः पुनः' प्रवित्तरस्य पुनः भावत उपदेशः, कः ' इत्याह — 'सामाचारी' शिष्टाचरित्रविध्याकस्मपरूपा भवति सर्वा 'वथा' कर्मक्षयोपशमयोग्यतापेश्वया । इति गाश्रार्थः ॥३२॥

एनामधिकत्याह---

#### गुरुकुलनसो गुरुतंतयाय उचिचकिणयस्त करणं च । क्सहीयमञ्ज्ञणादमु जचो तहकालवेक्सा[१४--प्र०]ए ॥३३॥

गुरुकुछवासी मूलगुणो यतेः, "सुयं मे आउसंतेण" [आचाराङ्ग ग्रु० १ अ० १ उ० १ सू० १ ] इति वचनप्रामाण्यात् । कथमयमिष्यते १ इत्याह— गुरुतन्त्रतयां 10 गुरुपारतन्त्रयेण आत्मप्रदान-सत्यपालनेन । तथा 'उचितविमयस्य' ज्ञानिक्यादेः 'करणं च' सेवनं च, भगवदाङ्गेति कृत्वा । तथा वसतिप्रमार्जनादिषु कियामेदेषु यत्नः, आदिशब्दाद् उपिषप्रत्युपेक्षणादिग्रहः, तथाकाल्लापेक्षया न तु यदष्काप्रकृत्या । इति गाथार्थः ॥३३॥

तथा---

15

#### जिंग्ह्या बलम्मी सम्बस्य वक्तणं पसंतीए । विषलामर्वितणं सइ अणुमाहो में ति गुरुवयणे ॥३४॥

'अनिगृह्ना' अप्रच्छादना बले शारीरे औचित्यप्रयोगेण, एतद्धि यदन्य-धागतं गतमेव निष्फलमित्येतदालोच्य । तथा 'सर्वत्र' अमणयोगे उपधिप्रत्युपेक्षणादौ प्रवर्तनं प्रशान्त्या, क्षान्त्यादिमन्धरमित्यर्थः । मिजलामचिन्तनं सदा निर्जरा[१४— 20 द्वि०]फलमङ्गीकृत्य । 'गुरुवचने' गुर्वाज्ञायामिति सम्बन्धः । कथम् ! इत्याह— 'भनुप्रहो ममेति' यदयमित्यमाह 'इति' एवं दुर्लमाः स्वष्ठ चित्ररोगाभिमृतानां सदुपदेशदातारः सुवैषा इत्याश्रदाहरणैः । इति गावार्थः ॥३४॥

तवा---

ı

संपरविष्णिष्ठचे सुद्ंकुण्जीवर्ण सुपरिस्दं । विदिशम्बाको मरकादवेणसर्ग जड्जशुक्यसो ॥३५॥

25

'संबरनिश्छिद्रत्वं' आश्रवनिश्छिद्रत्वं यतेरुपदेशः । संबरिश्छदं हि गिरिशिख-रात् पातास्त्रस्त्रपातः । तथा 'शुद्धोञ्छजीवनं' आधाकर्मादित्यागेन सुपरिशुद्धं कृत्यनीत्यनुसारतः । तथा 'विधिस्वाध्यायः' विधिना—वन्दनादिस्रक्षणेन वाचनाय-नुष्ठानम् । तथा 'मरणावपेक्षणं' मरण-प्रमादजकर्मफर्शायपेक्षणं 'यतिजनोपदेशः' इत्ययमेवस्मुतो यतिजनस्योपदेशः । इति गाथार्थः ॥३५॥

उपदेशानुपदेशे प्रयोजनमाह-

#### उवए[१५-प्र०] सोऽविसयम्मी विसए वि अणीइसो अणुवएसो । वंधनिमित्तं णियमा जहोइयो पुण भवे जोगो ॥३६॥

'उपदेशः' अनन्तरोदितः सामान्येन वा 'अविषये' अपुनर्बन्धकादित्रयादन्यत्र 10 संसाराभिनन्दिनि अनुपदेश इति सम्बन्धः, तत्त्वावबोधादिकार्याकरणाद् विपर्थयसा-

#### धनाण्येति । उक्तं च---

अप्रशान्तमतौ शास्त्रसद्भावप्रतिपादनम् । दोषायाभिनवोदीणें शमनीयमिव ज्वरे ॥

[ह्रोकतत्त्व० श्लो० ७]

इत्यनुपदेशः । तथा 'विषयेऽपि' अपुनक्श्वकादौ 'अनीद्दशः' उक्तविपरीतः क्षयोप15 शमानुगुण्यामावेन अनुपदेशः, पुरुषमात्रापुरुषवद् विशिष्टस्वकार्याकरणात् । अयं चैवम्मृत उपदेशोऽनुपदेशः । किम् ! इत्याह-—वन्धनिमित्तं नियमात् , श्रोत्रऽनिष्टापादनाद् आज्ञाविराधनाच्च, अत इत्थं न कार्यः । 'यथोदितः पुनः' आज्ञापरिद्युद्धचा मवति योगः, मोक्षेण योजनात् । इति गाथार्थः ॥३६॥

एवं सामान्येन उपदेशानुपदेशे प्रयोजनमभिधाय प्रत्यपायपरिजिहीर्षया 20 विशेषतोऽभिधित्सुराह —

#### गुरूणो अजोगिजोगो अच्चंतविवागदारूणो णेखो । जोगिगुणहीलणा षद्वणासणा घ[१५-६०]स्मलाघवओ ॥३७॥

'गुरोः' आचार्यस्य योगिन इत्यर्थः, 'अयोगियोगः' अयोगिन्यापारी विपरीतोपदेशादिः अत्यन्तविपाकदारुणो क्षेयः अतिशयेन दारुण इत्यर्थः । 25 कुतः ! इत्याह — योगिगुणहीस्नात् कारणात् । एवं हि विस्मक्त्र्यतिपत्तिन्यायेन तद्गुणा हीस्त्रिता भवन्ति । ''उत्तमपदस्थस्य तद्धर्माननुपास्त्रनमभोषणा विस्म्बना'' इति

हुद्धाः । तथा 'नष्टनारानात्' नष्टा एते प्राणिनोऽयोग्यतया विपरीतोपदेशेन नाशिता भवन्ति । तथा 'धर्मछाघवात्' हेतोः विपरीतोपदेशाद्धि तत्त्वाप्रतिपत्था वितथासेवनेन धर्मछाघवम् । इति गाथार्थः ॥३७॥

एवं सप्रसङ्गमुपदेशविधिमभिधाय एतत्परिणत्युत्तरकालं यत् कार्ये तद्गतं विधिमभिधातमाह—

#### एयम्मि परिणयम्मी पवत्तमाणस्स अहिनठाणेसु । एस विही अहिणडमं पायं साहारणो णेओ ॥३८॥

'एतिस्मन्' उपदेशे परिणते भावप्रतिपत्तिहा[१६-प्र०]रेण । किम् ः इत्याह— प्रवर्तमानस्य सतः । क्वः इत्याह— 'अधिकत्यानेषु' भौजित्यापेक्षया तदुत्तरोत्तरगुणरूपेषु । किम् ः इत्याह— 'एष विधिः' वक्ष्यमाणळक्षणः अतिनिपुणम् 10 कियाविशेषणमेतत् । 'प्रायः' बाहुल्येन, अपुनर्वन्थकादिव्यवच्छेदार्थमेतत् , अणुनता-देरारम्येति भावः । 'साघारणः' सामान्यो हेयः 'अतिनिपुणं' प्रारम्थसिद्धचक्कत्या, विपर्थये विपर्थयभावात् । इति गाथार्थः ॥३८॥

किविशिष्टोऽयं विधिः ई इत्याह ---

#### निययसहावालोयण-जणवायाकाम-जोगसुद्धीई । उचियत्तं णाऊणं निमित्तओ सङ् पयट्टेज्ना ॥३९॥

'निजस्वभावालोचन-जनवादावगम-योगशुद्धिभः' करणम्ताभिः उचितत्वं ज्ञात्वा तत्तद्गुणस्थानकापेक्षया आत्मनस्ततः 'निमित्ततः' निमित्तात् कायिकादेः सदा प्रवर्तेत तत्मिस्तिसम् गुणस्थानके इति । तत्र निजस्वभावाखोचनम् — 'कीटशो मम स्वभावः ! केन गुणस्थानके[१६—द्वि०]न संवादी विसंवादी वा !' इत्येवंस्पम् , ३० न हि तत्स्वभावानानुगुण्ये तदङ्गीकरणं श्रेयः, तत्सिद्धचसम्भवाद विख्म्यनामात्रस्वात् । तथा जनवादावगमः — 'किं जनो मम विस्तः! किं नु गुणस्थानकमङ्गीष्टस्य योग्यतां सम्भावयति !' तत्रैव प्रवृत्तिन्यांच्या, नेतरत्र, अस्य माननीयत्वात् । तथा योग-शुद्धः — काय-मनी-वाग्व्यापारशुद्धः, ''कीटशा मम योगाः! कस्य गुणस्थानकस्य साधकाः! न द्येतत्प्रतिकृत्वमपि सर्वथा गुणस्थानकं प्रतिपत्तुं न्याय्यम्, उपहास्य- ३५ प्रायमेतद् अनिष्ठपत्तं च" इत्याचार्याः । अत एभिनिजस्यभावाखोचनादिभिः उचितत्वं श्वात्वा निमित्ततः सदा प्रवर्तेत । इति गाश्रार्थः ॥३९॥

#### तत्र योगशुद्धिमधिकृत्याह---

# गमणाइएहिं कायं जिरक्जोहिं, वयं च मिजपहिं। मुहर्चितजेहि य मणं, सोहेज्जा जोगसुदि सि ॥४०॥

'गमनादिभिः' गमना-ऽऽसन-स्थानैः 'कायं' देहम् । किम्म्तैः ! इत्याह— 5 'निरववैः' अपापैः । वाचं च भणि[ १७--प्र०]तैर्निरवैधेरेव । 'ग्रुसिन्सनैश्व' पर्वा-विरोधिभिः साधकैर्वा मनः शोधयेत् । एषा योगशुद्धिः । तथा मध्यमादिमेदेन तत्तद्गुणस्थानापेक्षयेत्येवं निजस्वभावालोचन-जनवादावगमयोरिप शुद्धिः स्वबुद्धश्चा द्रष्टन्या । इति गाथार्थः ॥४०॥

#### इहैव मतान्तरमभिषातुमाह-

#### सुहसंठाणा अण्णे कायं, वायं च सुहसरेणं तु । सुहसुविणेहिं च मणं, जाणेज्जा साहु सुद्धि ति ॥४१॥

'श्रुभसंस्थानात्' उत्पान-मान-गति-सारादिशुद्धात् , पुरुषलक्षणोपलक्षणमेसत् , 'अन्ये' तन्त्रान्तरीया एवं मन्यन्ते । कायं तद्योगोचितं जानीयादिति योगः । तथा वाचं च 'शुभस्वरेण' गम्भीर-मधुराऽऽज्ञापकादिभेदभिन्नेन नचोगोचितां जानीयात् । तथा 15 'शुभस्वन्नैश्च' शुक्रस्वप्ररूपैः समुद्ध-नदो-हूदप्रतरणादिभिः सन्ततेतरादिभेदभिन्नैमेनो जानी-यात् । तत्त्वोगौचित्यमङ्गीकृत्येति प्रक्रमः । 'साधु शुद्धिरिति' शोभनैव योगशुद्धिः । इति गाथार्थः ॥४१॥

एतदपि तन्त्रान्तरीयमतं साध्वेव, न ह्यमहापुरुषा योगिनो भवन्ति, योग-स्य भावेश्वयदिरमहापुरुषाभावतोऽस्य गुरुतरत्वोपपत्तेः, दश्यन्ते वैवंविधानामेव महा-30 पुरुषाणां तदि[ १७-द्वि ]तरमहापुरुषेभ्यो भावसारमनिन्दितप्रतिपत्त्यादीनि । कृते प्रसङ्गेन । एवं तावदोषत एवौचित्यगतिमह विधिमभिधाय अत्रैव प्रतिपत्तिगतमभि-धित्सुराह--

## एत्य उनाको य इमो सुरद्वनाइसमनायमासक्त्रं। पित्रकत्र गुणठाणं सुगुरूतमीनिम विश्लित हु ॥४२॥

अं 'अत्र' औच्तिये सत्यधिकस्थानप्रतिपत्तौ 'उपायश्वायं' साधनप्रकारविशेषः, यदुत शुभं द्रत्यादिसमुदायं—द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसंयोगं 'आश्रित्य' अधिकृत्य प्रतिपत्रते 'गुणस्थानं' देशसामायिकादि । क्य : इत्याह— 'मुगुरुसमीपे' तद्धिकृतुगोपेत-

3(1

विविज्ञमहापुरुषगुरुसकारो, प्रायशो भावाद शावप्रसृतिः, स्वचित् केवलादप्याज्ञारा-धनाद आज्ञासमये कर्मवैचित्रयाद अज्ञारसर्वककुगुरु-शिल्यन्वायेन, अतः सुगुरुसमीप प्रतिपचते इत्ययसुवायः । तथा 'विधिना' तत्रापि वन्दनशुद्धचादिलक्षणेन । न हि सुगुरोरविधिरिति विधिसदावपि विधिग्रहणै प्राधान्यस्यापनार्थमदुष्टम् । इति गाथार्थः ॥४२॥

अत एव विशेषतो विधिमिभधातुमाह -

#### वंदणमाई उ विही णिमित्तसुद्धी पहाण मो णेओ । सम्म अवेषिखयन्त्रा एसा, इह[१८-प्र०]रा विही ण भवे ॥४३॥

वन्दनादिः पुनर्विधिः तुलादण्डमध्यप्रहणनीत्या क्षेत्रशुद्धि-तत्सत्कार-जिनपूजा-रूपः तथा चैन्यवन्दन-तद्धन्दन-निरुद्धादिरूपश्च गृद्धते । अयं च निमित्तशुद्धिप्रधान । । एव क्वेयः, स्व-परगतकाथिकादिनिमित्तशुद्धिप्रधान इत्यथः । 'भाविन इष्टादेः सूच-कानि निमित्तानि' इत्येतच्छुद्धिरपेक्षणीया, अत एवाह — सम्यगपेक्षितन्या 'एवा' निमित्तशुद्धिः । 'इतरथा' तदनपेक्षायां विधिन भवति, आज्ञाविराधनात् । लेशाभि-धानमेतत् , अत्र नु विशेषो विशेषप्रन्थानुसारत एव द्रष्टव्यः । सर्वथा नेदं लोक-व्यवहारवद यथाकथित्रन्ति प्रतिपन्नं मवित, किन्तु शालानुसारत इति गालमे- 15 वानुसरणीयम् , अन्यथा प्रत्यपायभावादिति । उक्तं च—

> उपदेशं विनाऽप्यर्थ-कामौ प्रति पटुर्जनः । धर्मस्तु न विना शास्त्रादिति तैत्राऽऽदृतो भवेत् ॥ अर्थादाविधानेऽपि तदभावः परं नृणाम् । धर्भेऽविधानतोऽनर्थः क्रियोदाहरणात् परः ॥ तस्मात् सदैव धर्मार्थं शास्त्रयनपरी भवेत् । लोके मोहान्धकारऽस्मिन् शास्त्रालोकः प्रवर्तकः ॥ श्रीतं चिन्तामणिः श्रेष्ठः, शासं कल्पद्रुमः परम् । चक्ष्तः सर्वत्रगं शासं, शासं धर्मस्य साधनम् ॥

तत्राऽऽदरो हितः इति योगिबन्दी ॥ २. प्रमार्थी ग्रास्कादनः प्रश्चकृते इति योगिबन्दी ॥
 पापामगौषधं शासं, शासं पुष्यनिबन्धनम् । यक्षः सर्वत्रगं शासं, शासं, सर्वार्थसाधनम् ॥
 इति योगिबन्दी ॥

[१८-द्वि॰]न यस्य मिक्तरेतिस्मिस्तस्य धर्मिक्रियाऽपि हि । अन्धप्रेक्षािकयातुल्या कर्मदोषादसल्फला ॥

[योगबिन्दुः २२२-२६]

इति गावार्थः ॥४३॥

प्रतिपन्नाधिकगुणस्थानकस्य विधिमाह----

#### उड्ढं अहिगगुणेहिं तुङ्घगुणेहिं च णिष संवासो । तन्गुणठाणोचियकिरियपारुणासइसमाउत्तो ॥४४॥

'ऊर्विम्' अधिकगुणस्थानप्रतिपत्तेरुत्तरकारं अधिकगुणैस्तुत्यगुणैश्च प्राणिभि-रात्मापेक्षया नित्यं संवासः । संवासो नाम औचित्येन तदुपजीवनादिनिर्जराफरः। 10 तथा 'तदगुणस्थानोचितिर्जयापारुनास्मृतिसमायुक्तः' अस्मिन् गुणस्थानके व्यवस्थि-तेनदं चेदं च कर्तव्यमिति स्मृतिसमन्वागतस्तदेव कुर्यात् । इति गाथार्थः ॥४४॥

## उत्तरगुणबहुमाणो सम्मं भवरूवर्चितणं चित्तं । अरईए अहिगयगुणे तहा तहा जत्तकरणं तु ॥४५॥

उत्तरगुणबहुमानः, अधिकृतगुणस्थानकापेक्षया उत्तरगुणस्थानकगुणराग इत्यर्थः ।

15 तथा 'सम्यग्' वासितेनान्तःकरणन संवेगिकियासारं 'भवस्वपिन्तनं' संसारस्वभावालोचनं 'चित्रं' नानाप्रकारं कर्तव्यम् । तद्यथा — इह असारं जन्म, आश्रयो
जरादीनाम्, व्याप्तं दुःखगणेन, चला विभृतयः, अनवस्थिताः स्तेहाः, दारुणं विषयविषम् , रौदः पापकर्म[१९—प्र०]विपाकः पीडाकरोऽनुबन्धेन, मिथ्याविकृत्यं सुस्तम्,
सदा प्रकृतो मृत्युरिति, न धर्माद् ऋतेऽत्र किञ्चित् कर्तुं न्याय्प्रम् इत्येवमादि ।

20 तथा अरतौ चाधिकृतगुणविषयायां चित्रकर्मोदयेन, किम् ! इत्याह— तथा तथा'
तेन तेन प्रकारण भावशरणादिलक्षणेन 'भन्नकरणं तु' यत्न एव कर्तव्यः । इति
गाधार्थः ॥४५॥

किमित्येतदेवम् ! इत्याह----

अकुसलकम्मोदयपुन्बस्वमेसा जओ समक्साया। सो पुण उवायसज्ज्ञो पाएण भयाइस्र पसिद्धो ॥४६॥ एतदेवाह---

5

अकुशस्त्रकर्मोदयपूर्वस्त्रपम् 'एषा' अरितरिषकृतगुणे यतः समास्याता मग-बद्धिः । यदि नामैवं ततः किम् ः इत्याह— 'स पुनः' अकुशस्त्रकर्मोदयः उषा-यसान्यः प्रायेण 'भयादिषु' भय-रोग-विषेषु प्रसिद्धः । इति गाथार्थः ॥४६॥

## सरणं मए उवाबो, रोगे किरिया, विसम्मि मंतो ति । एए वि पावकम्मोवकमभेया उ तत्तेणं ॥४७॥

'शरणं' पुरस्थानादि 'भये' अन्यसमुख्यपीडारूपे 'उपायः' प्रक्रमात् तत्प्रत्य-नीकः । तथा 'रोगे' व्याधी चिरकुष्ठादी 'किया' चिकित्सोपायः । तथा 'विषे' स्थावर-जङ्गमरूपे 'मन्त्रः' देवताधिष्ठितोऽक्षरन्यासः । इत्युपायः पूर्ववत् तद्यत्यनीक एव । 'एतेऽपि' शरणादयः 'पापकर्मोपक्रममेदा एव' भयमोहनीयादिपापकर्मोपक्रम- 10 विशेषा एव [१९—६०] 'तस्वतः' परमार्थतः, कारणे कार्योपचारात् । इति गाथार्थः ॥४०॥

एवं दृष्टान्तमिधाय दार्ष्टान्तिकयोजनामाह---

#### सरणं गुरू उ इत्थं, किरिया उ तवो त्ति कम्मरोगम्मि । मंतो पुण सञ्ज्ञाओ मोहविसविणासणो पयडो ॥४८॥

शरणं गुरुरेव 'अत्र' कर्मभये । किया तु 'तप इति' तप एव षष्टादि, क्व : इत्याह—'कर्मरोगे' कर्मन्याघौ । मन्त्रः पुनः 'स्वाध्यायः' बाचनादिः, सामर्थ्याद् विषे । तथा चाह— 'मोहविषविनाशनः' कर्मजनिताज्ञानविषविनाशनः 'प्रकटः' अनु-मवसिद्धः । इति गाथार्थः ॥४८॥

प्रकान्तासेबनाफलमाह —

20

15

#### एएस जनकरणा तस्सोनकमणमानओ पार्य । नो होइ पश्चनाओ, अनि य गुणो, एस परमत्यो ॥४९॥

'ध्तेषु' अधिकृतशरणादिषु यत्नकरणादाञ्चानुसारेण 'तस्य' प्रक्रमादिषकृता-रतिनिक्यनस्य कर्मणः 'उपक्रमणमावतः' उपक्रमणस्यमावस्यात् 'प्रायः' बाहुत्येन, निरुपक्रमाकुशरूकर्ममावे तु प्रायो गुणस्थानाप्त्यमादाद्, न भवति प्रत्यपायोऽधिकृता- <sup>२</sup> रतिसमुत्यः, अपि च गुणस्तदन्योपक्रमणानुकन्यकेदादिना, एष परमार्थः, अन्यथा पुरुपकारवैक्यमंदिति । आह — पुरुषकारेण तर्बुपकम्यते, एवं च कृतनाशा-ऽकृताम्यागमप्रसङ्गः, अन्यथावेदनीयस्वभावस्यान्यथावेदनात् , तथावेदनीयस्वभावत्वे त्वस्य पुरुषकारवैवर्धे [२०-प्र०] तस्यैव तथास्वभावत्वेनास्य तेनैवाक्षेपादिति ।

उच्यते -- यत्किञ्चिदेतत् , अभिप्रायापरिज्ञानात् । अनियतस्वभावं हि कभ सोपक्रमम् , तदेव च पुरुषकारिषय्य इत्युक्तदोषामावः । एतच दार्वादौ प्रति-मादियोग्यताकल्पम् , तभाप्रमाणोपपत्तेः । न हि योग्यामियमेन प्रतिमादि, न च तद-भावे सित अयोग्यमेतत् , तल्लक्षणिक्षणत्वात् . तथाप्रतीतेः सकल्लोकप्रसिद्धत्वात् । प्रतिमादिकल्पश्च पुरुषकार इति भावनीयम् । न च दार्वेव प्रतिमाक्षेपकमिति न्या-य्यम् , सर्वत्र तत्प्राप्तेः, योग्यस्यापि वाऽयोग्यत्वप्रसङ्गात् ; तक्षेदस्य च नैश्चिय-10 कस्यालीकिकत्वात् । लीकिकत्वेऽपि तथाविधयोग्यतामेदात् , तथाविधयोग्यतातुल्यं च कर्मणोऽनियतस्वभावत्वम् । किञ्च - कर्मापि पुरुषकाराक्षेपकं तत्स्वभावत्ययेत् , एव-मेव पुरुषस्य तदुपक्रामणस्वभावतायां को दोषः : पारम्पर्यतस्तथाभावस्योभयत्र तुल्यत्वात् :। अत इह उभयतथाभावो न्याय्यः, कर्तृ-कर्मणोरुभयतथाभावतायां सर्वत्रे-प्रलक्तिहेः, अन्यथायोगादितप्रसङ्गादिति । एवमुभयजेऽपि तत्वे तदुदप्रतादिस्तपः तत्प्राधान्यादिनिबन्धना कर्म-पुरुषकार्व्यवस्थेति सूक्ष्मधियाऽऽलोचनीयम् । निलीठितं वैतद् उपदेशमालादिष्वित नेहे प्रतन्यते । इति गाथार्थः ॥४९॥

प्रस्तुतार्थसाधकमेव विधिमभिधातुमाह—

#### चउसरणगमण दुकडगरहा सुकडाणुमीयणा चेव। एस गणो अणवरयं कायन्त्रो कुसलहेउ ति॥५०॥

प्याययोः सा [२०-द्वि०]धुष्वेवान्तर्भावात्, केवल्लिप्रज्ञसधर्मशरणगमनम् , आचार्योपा-ध्याययोः सा [२०-द्वि०]धुष्वेवान्तर्भावात् , केवल्लिप्रज्ञसधर्मस्य चानादित्वेन पृथगुषा-दानात् । न हातश्चतुष्टयादन्यच्छरण्यमस्ति, गुणाधिकस्य शरणत्वात् , गुणाधि-कत्वेनेव ततो रक्षोपपत्तेः, रक्षा चेह तत्तत्त्वभावतया एवाभिष्यानतः लिष्ट-कमिवगमेन शान्तिरिति । तथा 'दुष्कृतगही' अनादावि संसारेऽनामोगादिना प्रकरिण थि कायादिभिः करणमूतैः यानि दुष्कृतानि अहत्-सिद्धादिसमक्षं संवेगापन्नेन चेतसा तेषां जुगुप्तेत्यर्थः । भक्त्यतत्त्त्रयेव्यवमावनया अनुक्त्यादिव्यवच्छेदः, शोमनधायं

१. 'नेह प्रयत्मत इति' प्रतौ ॥

महानगैनिष्टतेरिति । तथा प्रकृतानुमोदना नैन, सक्रमस्वसम्भर्त मोभानुक्र्णं यदक्कि प्रानं अनेकमेदिमन्तं तस्य महता पक्षपातेन स्वभाविष्यतासारा प्रशंसित मानः, तदुषावेयतायां तद्वहुमानविशेषे नियोगत इयम् , नान्यथा । एवं च महचेतत् कृत्याणाः वन्त्रक्षेत्र-वस्तदेव-पृशोदाहरणेन प्रप्रसिद्धमेवेति । 'एव गगः' चतुःश्वर- प्रगमनादिः सर्व एव 'अनवरतं' प्रायः सर्वकालमेव 'कर्तव्यः' अनुष्ठेयः, भावनीय कृति यायत् । 'कुशलहेतुः' अपायपरिहारेण कृत्याणहेतुरिति कृत्या । तथा च महती गम्भीरा चास्य कुशलहेतुता, भावसारतया तत्त्वमार्गप्रवेशात् । परिभावनीय-मेतदिचन्तामणिकत्यं भावधर्मस्थानम् । इति गाथार्थः ॥५०॥

प्रस्तुत एव योगाधिकारे विशेषमभिधातुमाह--

#### [२१-प्र०]घडमाण-पवसाणं जोगीणं जोगसाहणोवाओ । एसो पहाणतरओ णवर पवस्तस्स विण्णेओ ॥५१॥

10

'घटमान-प्रवृत्तयोगेंगिनोः' अपुनर्बन्धक-भिक्षप्रस्थिकक्षणयोः, निष्कन्तयोगिव्यव-च्छेदार्थमेतत् । घटमान-प्रवृत्तयोरेव योगिनोः योगसाधनोपायः 'एषः' अनन्तरोदितो वश्यमाणस्थाणश्च । निष्पन्नयोगस्य त्वन्यः, केवस्तिः स्वाभाविकः शैस्त्रेशिपर्यन्तः । एवं च ''सांसिद्धिको निष्पन्नयोगनामधिकारमात्रनिवृत्तिपरुः'' इत्येतद्षि परोक्तमत्रा- 15 विरुद्धमेव, अर्थतस्तुल्ययोग-क्षेमत्वात् । समुद्धातकरणशक्त्या हि कर्मविशितायां सत्यां तथादेशनादियोगः सं(सां)सिद्धिक ए[व] भगवत इति भावनीयम् । तथा 'एषः' वश्यमाणस्थाः प्रधानतरो नवां प्रवृत्तस्य 'विश्वयः' श्चातव्यः तथातद्षिकारस्वभाव-त्वात् । इति गाश्चार्थः ॥५१॥

एनमेबाभिधातुमाह-

20

#### मावणस्रुवपाढो तित्यसवणमसर्ति तपत्यजाणम्मि । तत्तो य आयपेहणमतिनिउषं दोसवेक्साए ॥५२॥

'माबनाश्रुतपाठः' रागादिप्रतिषक्षमावनं भावना, तत्त्रतिषदं श्रुतं भावनाश्रुतम्, रागादिनितित्तः त्यस्य माळप्रतिपादक्षमित्यर्थः, तत्त्व पाठः — विश्वनाऽध्ययनम्, अध्यश त्वन्यायोपात्तार्थवत् ततः कल्याणाभावात् । एवं पाठे सति तीर्थे अवणम्, पाठा- 25 भावे तन्निराक्षार्थक्रेशानपगमेन सम्यक्तदर्थक्षानायोगात्, ''अप[ २१-द्वि० ]रिपाचित-मळशंसनकल्पं द्यपार्टं अवणम्"[

अधिकृतश्रुता-ऽशोंभयविद् अन्यस्तभावनामार्ग आचार्यः, तस्मिन् श्रवणम्, अनीहरात् तस्वतः संज्ञानासिद्धेः । एतच्च 'असकृत्' अनेकशः तीर्थश्रवणम्, कुज्ञानादाविह महा-प्रत्यपायोपपतेः । एवं 'तदर्थज्ञाने सित' भावनाश्रुतार्थज्ञाने सित, किम् ! इत्याह— 'तत्थ्य' तदनन्तरं च 'आत्मप्रेक्षणम्' आत्मनः प्रकर्षेण ईक्षणं — निरूपणमित्यर्थः । कथम् ! इत्याह—- 'अतिनिपुणम् ' इति स्वतः परतः स्वभावादिभिः । 'दोषापेक्षया' दूषयन्तीति दोषाः—रागादयः तदपेक्षया, किमहं रागबहुत्रो मोहबहुत्रो द्वेषबहुत्रः ! अ(इ)त्युक्तददोषप्रतिपक्षभावनाभ्यासोपपत्तेः । इति गाथार्थः ॥५२॥

इह दोषापेक्षयेत्युक्तं इति दोषाणामेत्र स्वरूपमाह-

## रागो दोसो मोहो एए एत्थाऽऽयद्सणा दोसा । कम्मोदयसंजणिया विण्णेया आयपरिणामा ॥५३॥

रागो देवो मोह एते 'अत्र' प्रक्रमे आत्मदूषणा दोषाः, एते च स्वरूपतः कर्मोदयसञ्जिनता विद्येया आत्मपरिणामाः स्फिटिकस्येव रागादय इति । तत्राभिष्व- क्रुक्षणो रागः, अप्रीतिलक्षणो देषः, अज्ञानलक्षणो मोह इति, एते चात्म-कर्मपर- माणुतत्स्वभावतया तत्त्वतो द्वन्द्वजा धर्माः । इति गाथार्थः ॥५३॥

15 कर्मोदयसञ्जनिता इत्युक्तम् अतः कर्मस्वरूपमाह —

## कम्मं च चित्तपोग्गलस्त्रं जीवस्सऽणाइसंबद्धं । मिच्छत्तादिनिमित्तं णाप्णमतीयकालसमं ॥५४॥

'कर्म च' ज्ञानावरणीयादि । किम् ं इत्याह — 'चित्रपुद्रस्ररूपं' ज्ञानाधव-बन्धकस्वभावविचि २२ - प्र०]त्रपरमाणुरूपं 'जीवस्य' आस्मनः 'अनादिसम्बद्धं' तत्त-30 त्स्वभावतया प्रवाहतोऽनादिसङ्गतमित्यर्थः । एतच्च मिथ्यात्वादिनिमित्तं "मिथ्यात्वा ऽविरति-प्रमाद-कवाय-योगा बन्धहेतवः" [ तत्त्वार्ध अ० ८ सू० १ ] इति वचनात् , 'न्यायेन' नीत्या 'अतीतकास्समम्' अतीतकास्तुन्यम् । इति गाथार्थः ॥५॥।

तद्भावनायैवाह---

अणुभूयवत्तमाणो सन्वो वेसी प्रवाहजीऽवादी । जह तह कम्मं णेयं, कयकत्तं वत्तमाणसमं ॥५५॥ 'अनुम्तवर्तमानः' इति अनुमृतं—प्राप्तं वर्तमानत्वं येन सः, तथा सर्वोऽपि 'एवः' अतीतकालः प्रवाहतोऽनादिः, कालगृत्यलोकासम्भवात् । 'यथा' इत्युदाहरणो-पन्यासार्थः, तथा कमे क्षेयमिति दार्ष्टान्तिकयोजना, प्रवाहतोऽनादीत्यर्थः । भावार्थमाह — कृतकृत्वं कमेणो 'वर्तमानसमं' वर्तमानतुल्यम् । यथा हि यावान-तीतः कालस्तेन सर्वेण वर्तमानत्वमनुमृतम् अथ च प्रवाहापेक्षयाऽनादिः, एवं यावत् ऽ किञ्चित् कमे तत् सर्वे कृतकम् अथ च प्र[२२—हि॰]बाहापेक्षयाऽनादि । इति गाथार्थः ॥५५॥

इहैवाऽऽशङ्काशेषपरिजिहीर्षयाह----

#### मुत्तेणममुत्तिमओ उवघाया-ऽणुमाहा वि जुज्जंति । जह विष्णाणस्स इहं महरापाणोसहादीहिं ॥५६॥

10

'मूर्तेन' कर्मणा 'अमूर्तिमतः' जीवस्य, किम् ! इत्याह— उपघाता-ऽनुप्रहा-विष युज्येते, अन्यत्र तथोपलम्भादित्यभिप्रायः । निदर्शनमाह — यथा विद्यानस्य 'इह' लोके 'मदिरापानौषधादिभिः' मदिरापानेनोपधातः, ब्राह्म्याचौषधादनुप्रहः । इति गायार्थः ॥५६॥

प्रस्तुतनिगमनायाह---

15

#### एवमणादी एसो संबंधो कंचणोचलाणं व। एयाणस्वाएणं तह वि विओगो वि हवह ति ॥५७॥

'एबम्' उक्तन्यायाद अनादिरेष सम्बन्धः । निदर्शनमाह — काञ्चनोपस्ट-योरिब, निसर्गमात्रतयोदाहरणम् , 'एतयोः' इति जीव-कर्मणोः यद्यप्येवम् 'उपायेन' सम्यग्दर्शनादिना तथापि वियोगोऽपि मवति, क्षार-मृत्पुटपाकादिना काञ्चनोपस्ट- 20 योरिब । इति गाषार्थः ॥५७॥

प्वं[२३-प्र०] व्यवस्थिते सति प्रस्तुतसौविहित्यमाह--

## एवं हु वंध-मोक्सा विधोवयारेण दो वि जुन्नंति । सुर-दुक्तसाइ य दिद्वा, इहरा ण, क्यं पसंगेण ॥५८॥

एकोव वन्ध-मोक्षी सक्छसमयसिद्धी 'विनोपचारेण' उपचार विना द्वाविष् 25 'युक्वेसे' वटेते, अकल्पितावित्वर्थः । सुक्त-दुःखादयधः 'इहाः' सक्छलोकसम्मताः

15

दुंग्यन्ते, मुख्यनिबन्धनोपपत्तेः । 'इतरथा' उन्तप्रकारन्यतिरेकेण 'न' इति न युज्यन्ते बन्धादयः, मुख्यनिबन्धनानुपपत्तेरिति भावनीयम् । 'कृतं प्रसङ्गेन' प्रचीत-मित्थमप्रस्तुतेन । इति गाधार्थः ॥५८॥

प्रकृताभिषित्सयाह---

#### तत्थामिस्संगो खलु रागो, अप्यीइलम्खणो दोसो। अण्णाणं पुण मोहो, को पीढइ मं दहमिमेसिं ?॥५९॥

तत्राभिष्वकः खल्ल 'रागः' भावरागः, रक्कनं राग इति कृत्वा । अप्रीतिलक्षणो द्वेषः, स्वरूपस्यैव लक्षणत्वाद् भावद्वेष एव । अज्ञानं पुनर्मोहः, मोहनं मोह इति कृत्वा । कः 'पीडयति' वाघते मां 'दहम्' अत्यर्थम् 'अमीषां' रागादीनाम् , 10 एवमात्मप्रेक्षणमिति । स्रज्ञानं चैतद् विदुषां शास्त्रानुसारतः क्षयोपशमविशेषात्, स्रुप्तमण्डितप्रतिबुद्धादर्शेकदर्शनन्यायसिद्धमेतस् । अनीदशस्य तु योगेऽनिधकार एव । इति गाधार्थः ॥५९॥

अनेन च विधिनैवं किम् ? इत्याह---

## णाऊण ततो तन्विसयतत्त-परिणइ-विवागदोसे ति । चितेज्जाऽऽणाप[२३-द्वि०]दढं पइरिके सम्मग्नुवउत्तो ॥६०॥

ज्ञात्वा आत्मानं रागादिबहुस्रतया 'ततः' तदनन्तरं 'तद्विषयतत्त-परिणति-विपाक-दोषानिति चिन्तयेत्, तद्विषयः — रागादिविषयः स्त्र्यादिस्क्षणः तस्य तत्त्वं—स्वरूपं कस्रमस्रादि, परिणतिः — तस्यैव रोग-जरादिक्षपा, विपाकः — नरकादि, एत एव दोषाः, एतान् 'इति' एवमेव 'चिन्तयेत्' भावयेत् । 'आज्ञया दृढम्' 'आज्ञया' वीत-20 रागवचनस्रक्षणया हेतुभूतया, तस्यास्तत्त्वावगमादिहेतुत्वात् , 'दृढम्' अत्यर्थ "पहरिके" इति देश्वीपदं एकान्तार्थवाचकम् , एकान्ते — विविक्ते, तत्र व्याधातामावात् , 'सम्यगुपयुक्तः' साकल्येन विहितकियासमेतः, सामग्रीसाध्यत्वाद् अभिग्रेतकार्यस्य । इति गाआर्थः ॥६०॥

इहैय विशेषमाह ---

25 गुरू-देवयापणार्म कार्ड पर्डमासणाइठाणेज । दं<del>स मसगा</del>इ काए अगर्जेती तम्मचऽन्कस्वी ॥६१॥

गुरु-देक्ताप्रणामं कृत्वा तदनुगृहीतः तद्विषयतत्वादि जिन्तवेत् । कथम् १ प्रमासनादित्थानेन कायनिरोधावर्थं दंश-मशकादीन् काये अगणयन् त्ववीर्थेण तद्र-ताष्यात्मः तत्वावमासनाय । इति गाथार्थः ॥६१॥

एव ताबदिषकृतगाथाद्वयस्य समुदायार्थः । अवयवार्थे तु स्थूलोच्चयेन प्रन्थ-कार एवाभिधातुमाह---

## गुरू-देवयाहि जायइ अजुमाहो, अहिगयस्स तो सिद्धी। एसो य तन्निमित्तो तहाऽऽयभावाओ विण्णेओ ॥६२॥

गुरु-देवताभ्यो जायतेऽनुप्रहः, [२४-प्र०] प्रणामादिति गम्यते । 'अधिकृतस्य' तिद्विषयतत्त्वादिचिन्तनस्य 'ततः' अनुप्रहात् 'सिद्धिः' निष्पत्तिः । 'एष च' अनुप्रहः 'तिषि-मित्तः' गुरु-देवतानिमित्तः 'तथात्मभावात्' तद्वहुमानालम्बनाद् 'विश्लेयः' शातन्यः, 10 एवं तदा तद्वावेन तन्माष्यस्थ्यादौ । इति गाथार्थः ॥६२॥

#### एतद्भावनायैवाह---

#### जह चेव मंत-रयणाइएहिं विहिसेवगस्स मध्वस्स । उक्गाराभावम्मि वि तेसि होइ चि तह एसो ॥६३॥

यथैव मन्त्र-रत्नादिभ्यः सकाशाद विधितेवकस्य भव्यस्य प्राणिन उपकारा- 15 भावेऽपि 'तेषां' मन्त्रादीनां भवत्यनुप्रह इति, तथा 'एषः' गुरुदेवतानुप्रहः । इति गामार्थः ॥६३॥

#### ं स्थानादिगुणानाह---

#### ठाणा कायनिरोहो तकारीस बहुमाणभावो य । दंसादिकाणणम्मि वि बीरियणोगो य इहकलो ॥६४॥

'स्थानात्' पद्मासनादेः कायनिरोधो मवति । 'तत्कारिषु' अन्ययोगिषु गौतुमादिषु बहुमानमावध्य, शुमामिसन्धिना तच्चेष्टाऽनुकारात् । दंशाधगणनेऽपि सति वीर्ययोगः । चशन्दात् तत्त्वानुप्रवेशस्य 'इष्टफ्डः' वोगसिद्धिफ्टः । इति गामार्थः ॥६४॥

तद्गताच्यात्मगुणानाह-

#### तमायचित्तस्य तहोवओगओ तत्तमासणं होति । एयं ए[२४-द्वि०]त्थ पहाणं अंगं सञ्ज इद्वसिद्धीए ॥६५॥

'तद्गतचित्तस्य' तद्विषयतत्त्वादिगतचित्तस्य 'तथोपयोगतः' तेनैकामताप्रकारेणो- प्रयोगाद हेतोः, किम् : इत्याह— 'तत्त्वभासनं भवति' अधिकृतवस्तुनः तद्भाव-भासनमुपजायते । एतच्चात्र 'प्रधानमक्षं' श्रेष्टं कारणम् । 'खल्लु' इत्येतदेव । कस्याः : इत्याह— 'इष्टसिद्धेः' भावनानिष्पत्तेः सकलल्लिनिमत्तसाकारोपयोगत्वेन । इति गाथार्थः ॥६५॥

प्राधान्यमेवोपदर्शयन्नाह---

## 10 एयं खु तत्तणाणं असप्पवित्तिविणिवित्तिसंजणगं। थिरचित्तगारि लोगदुगसाइगं वेंति समयण्यु ॥६६॥

'एतदेव तत्त्वज्ञानं' यदधिकृततत्त्वमासनम्, श्रुत-चिन्तामयनिरासेन भाव-नामयमित्यर्थः । अत एव 'असत्प्रवृत्तिविनिवृत्तिसञ्जनकं' मिथ्याज्ञाननिबन्धनप्रवृत्ति-निवर्तकमिति भावना । तथा 'स्थिरचित्तकारि' उपन्छवत्यागतो निष्प्रकम्पचित्तकारि, 15 विजयसमाधिबीजमित्यर्थः । अत एव छोकद्वयसाधकमौत्सुक्यनिवृत्ति-कुश्छानुबन्धा-भ्यामिह्लोक-परलोकसाधकमिति हृदयम् । श्रुवते 'समयज्ञाः' सिद्धान्तज्ञाः । इति गाजार्थः ॥६६॥

व्याख्याता 'गुरु-देवताप्रणामं कृत्वा' इति द्वारगाथा[६१] । साम्प्रतं 'श्रात्वा [ततः] तद्विषयतत्त्व' इत्यादि[२५-प्र०]गाथा[६०] व्याख्यायते । आह— क्ष्रात्वा [ततः] तद्विषयतत्त्व' इत्यादि[२५-प्र०]गाथा[६०] व्याख्यायते । आह— क्ष्रात्वा किमर्थम् १ अनन्तरस्त्रेण तथायोगात् , तथा हि— रागादिस्वस्त्रपमिधाय एतद् श्रात्वा तद्वि-षयतत्त्वादि चिन्तयेदित्येतदेवाभिधातुं युज्यते, कथमिति विधिस्तु पश्चात् तन्ता-तरीयकृत्वात् , व्याख्यातः पुनरादौ विधिपुरस्तरत्वात् तद्विषयतत्त्वादिचिन्तनस्येति । तदेवमाधदारगाथावयवव्याचिख्यासयाह—

थीरागम्मी तत्तं तासि चितेजा सम्मबुद्धीए । कलमलग-मंस-सोणिय-पुरीस-कंकालपायं ति ॥६७॥ बीरागे सित तस्तं 'तासां' बीणां चिन्तयेत् सम्यग्बुद्धः परमगुध्वचनमर्भया, अन्यवा तस्त्रचिन्तनायोगात् । किंविशिष्टं तस्त्रम् : इत्याह— 'कलमलक-मंसि-शोणित-पुरीय-कङ्गाल्यायमिति' कलमलं — धात्वन्तरे जम्बालम् , मांस-शोणितादयस्तु प्रसिद्धाः, एतद्र्यमेव तस्त्रम् । इति गाथार्थः ॥६७॥

तथा--

5

#### रोग-जरापरिणामं णरगादिविवागसंगयं अहवा । चलरागपरिणतिं जीयनासणविवागदोसं ति ॥६८॥

रोग-जरापरिणामं तत्त्वं तासामिति वर्तते । तथा नरकादिविपाकसङ्गतमेत-देव तद्भोक्त्रपेक्षया । अथवा चलरागपरिणत्येतदेव । तथा जीवितनाशनविपाकदोष-मिति, "विषं विरक्ता क्षी" [ ] इति वचनात् । इति 10 गार्थार्थः ॥६८॥

एवं सचेतने वस्तुनि रागमधिकृत्य तद्विषयतत्त्वादि चिन्तनमुक्तम् । अ[ २५-द्विः ]धुना त्वचेतनमधिकृत्याह—

#### अत्ये रागम्मि उ अज्जणाइदुक्खसयसंकुलं तत्तं। गमणपरिणामजुत्तं कुगइविवागं च चितेज्जा ॥६९॥

15

अर्थत इति अर्थः, अर्थविषये पुना रागे अर्जनादिदुःखशतसङ्कुलं तत्त्वम्, अर्थस्य चिन्तयेदिति योगः, अर्जन-रक्षण-क्षय-भोगा हार्यस्य लोकद्वयविरोधिनो दुःसाय । तथा गमनपरिणामयुक्तं अर्थस्य तत्त्वम्, पादरजःसमो हायम् । एवं कुनितिविपाकं चैतत् काष्टकीटोदाहरणेन चिन्तयेत् । इति गाथार्थः ॥६९॥

एवं रागप्रतिपक्षभावनामभिधाय साम्प्रतं देषमधिकृत्याह-

20

## दोसम्मि उ जीवाणं विभिष्णयं एव पोमास्त्रणं च । अणवद्दिठयं परिषतिं विवागदोसं च परस्रोए ॥७०॥

द्वेषे पुनः सति जीवा-ऽजीवविषये, किम् १ इत्याह — जीवानां विभिन्नतां चिन्त्ययेत् , अनुरागविषयोपरोधिनि प्रतिहतिर्देष इति ज्ञापनार्थमेतत् , अनुरागविषयोऽपि विभिन्तस्तदुपरोध्यपि भिन्न इति भावयेत् । एवं पुद्रकानां च तत्सम्बन्धिनामेव ३५ देइ-तद्यधातकपुद्रकापेक्षया प्राग्वद् भावनेति । तथा अनवस्थितां परिणतिं जीव-

ō

10

पुद्रलानामेव चिन्तयेदिष्टेतगदिभावेन । एवं 'विपाकदोषं च' परलोके हेषस्यैव सर्वत्यामनोरमत्वादिरूपम् । इति गाथार्थः ॥७०॥

इदानीं मोहमधिकृत्य प्रतिपक्षममिधातुमाह—

चितेज्ञा मोहम्मी ओहेणं ताव वत्थुणो तत्तं । उप्पाय-वय-ध्वजुयं [२६-प्र०] अणुहवजुत्तीए सम्मं ति ॥७१॥

चिन्तयेद मोहे सित 'ओधेन' सामान्येन ताबदादी 'बस्तुनः' जीवादेः 'तत्त्वं' तद्भावम् । किम्भूतम् ! इत्याह— उत्पाद-व्यय-ध्रीव्ययुक्तं निमित्तमेदेन 'अनुभवयुक्त्या सम्यक्' अनुभवप्रधाना युक्तिस्तया 'सम्यग्' व्यवहारनिबन्धनत्वेन चिन्तयेत् । इति गाथार्थः ॥७१॥

अनुभवयुक्तिमेव लेशत आह-—

#### नाभावो च्चिय भावो अतिष्यसंगेण जुज्जइ कयाइ। ण य भावोऽभावो खलु तहासहावत्तऽभावाओ ॥७२॥

नाभाव एव सर्वथा भावो युज्यते 'कदाचित्' इति कालावधारणम् । अतिप्रसङ्गेन हेतुना । यदि ह्यसदेव सद् भवेत् ततोऽसत्त्वाविशेषात् सकलशक्त्यभावाद् । विवक्षितसत्त्ववद अविवक्षितमपि भवेद् हेत्वविशेषादिति युगपद् [विवक्षिता-ऽ]विवक्षितषट- पटादिभावापितः,अनुपयोगिनी चेह तदन्यहेतुपरिकल्पना, असज्जननस्वभावत्वेन तस्या अप्युक्तदोषानितिवृत्तेः, अवध्यभावे तिद्विशेषकल्पनायोगादिति । एवं च

अंसदुत्पवते तद्धि विवते यस्य कारणम् । शशशृङ्गावनुत्पत्तिर्हेत्वभावादितीष्यते ॥

20 इति वचनमात्रमेव । तथा न च भाव एकान्तेन अभाव एव युज्यते कदा-चित्, अतिप्रसङ्गेन हेतुनेति वतते । यदि हि सदेवासद् भवेत् ततः सत्त्वाविशेषा-[२६-द्वि०]त् सकलशक्त्यभावाद् विविक्षतासत्त्ववद् अविविक्षतमपि भवेत् , हेत्व-विशेषादिति समं घट-मृदाद्यभावापत्तिः, अनुपयोगिनी चेह तदन्यमृदादिपरिकल्पना, सतोऽसद्भवनस्वभावतया हेतुत्वेन तस्या अप्युक्तदोषानतिवृत्तेः, अवध्यभावे स्वभावान्त-25 रक्षल्पनायोगादिति, एवं च—

> सतोऽपि भावेऽभावस्य विकल्पश्चेदयं समः । न तत्र किञ्चिद् भवति न भवत्येव केवसम् ॥

इत्विप वचनमात्रमेव ! प्रन्थत एव हेतुद्वयासिद्धत्वविहारमाह—'सथास्वमाव-त्वामावादिति' उमयत्रातिप्रसङ्गो व्यवस्थितः, तथास्वमावत्वामावात् । तथाहि— बदा अमाचो माबो मवति तदा तथास्वमावत्वस्य—विविधितमावभवनस्यभावतस्य तत्रामावो निःस्वमावतयेति प्रकटम्, यदाऽपि माव एवामावो भवति तदाऽपि तथास्वमावत्वस्य—स्वामवनस्वमावत्वस्य तत्रामावो निःस्वमावत्यवेति मावनीयम् । 5 इति गाथार्थः ॥७२॥

एवं विपक्षे वाधकप्रमाणमभिषाय स्वपक्षसिद्धचार्थमाह—

एयस्स उ भावाओ णिवित्ति-अणुवित्तिजोगओ होति ।

उप्पायादी जेवं अविगारी बऽणुहवविरोहा ॥७३॥

'एतस्य पुनः' तथास्वमानत्वस्य 'भावात् ' कारणाद् निवृत्त्यनुवृत्तियो[२७— 10 प्र०]गतो हेतोर्भवन्ति । के श इह 'उत्पादादयः' उत्पाद-रुयय-प्रौन्याणि, प्रकारान्तरेणो-क्तवदुत्पादाययोगात् । नैवं प्रक्रमात् पुरुषः अविकार्यपि, अपिशन्दाद् विकार्यपि, अनुभवविरोधात् , एकान्तैकस्वमावेऽनुभवभेदायोगादिति हृदयम् । एतदुक्तं भवति - यदैव विवक्षितभावभवनस्वा(शस्त्र)भावोऽभावः तदैव स्वमावभावाद् जहाति सर्वया मावत्वम् , यदाऽपि च स्वनिवृत्तिस्वमावस्तदाऽन्येवंविधस्वमावभावात् स्वनिवृत्तिमिति 15 सूरमध्याऽऽछोचनीयम् । एवं चानुवृत्ति-त्यावृत्तिस्वभावं क्ततृत्पादाधात्मकमिति सिद्धम् । उक्तं च—

"घट-मौछि-सुवर्णार्थी नाशोत्पाद-स्थितिष्ययम् । शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो बाति सहेतुकम् ॥ पयोव्रतो न दध्यत्ति, न पयोऽत्ति दिषवतः । अगोरसवतो नोभे, तस्मात् तत्त्वं त्रयात्मकम् ॥"

20

[ शासवार्ता० स्त० ७ श्लो० २-३ ]

इति गाथार्थः ॥७३॥

आज्ञयेति हारं व्याचिक्यासुराहः— भाषाय चितवस्मी तत्ताकामो विकोनको होति। भाषगुणागरबहुमाणको य कस्मक्तको परमो ॥७४॥

25

'आक्र्या' परमगुरुवयनस्त्रपवा हेतुम्त्या विन्तने अधिकृतस्य वस्तुनः 'तत्त्वा-वगमः' सत्त्वपरिच्छेदः 'निवीगती मवति' अक्त्यं भवतीति, रागादिवि[२७—क्रि०]पं प्रति परममन्त्रकल्पत्वादाज्ञायाः । अत प्वाहुरपरे—"अमन्त्रापमार्जनकल्पा फले प्रत्यनागमा किया" [ इति । तथा 'मावगुणाकर- बहुमानाच्च' तीर्थकरबहुमानाच्चाऽऽज्ञासारया प्रवृत्त्या कर्मक्षयः परमः, स्थानबहुमानेन तुन्यक्रियायामेवाऽऽज्ञाराघन-विराधनाभ्यां कर्मक्षयादिविशेषात् । इति गाथार्थः ॥७४॥

5 विविक्तदेशगुणानाह---

#### पइरिके बाघाओं न होइ पाएण योगवसिया य । जायइ तहापसत्था हंदि अणब्मत्थजोगाणं ॥७५॥

"पइरिक्ने" विविनते—एकान्ते व्याघातो न भवति अधिकृतयोगस्य 'प्रायेण' बाहुल्येन, विक्षेपनिमित्तामावात् । 'योगविशिता च' योगाभ्याससामध्येलक्षणा 10 जायते तथाप्रशस्ता, विधिप्रवृत्तेरसदम्रहाभावात् । 'हन्दि' इत्युपप्रदर्शने । 'अनम्यस्तयो-गानाम् । इति गाथार्थः ॥ ७५ ॥

चरममुपयोगद्वारं न्याचिख्यासुराह-

#### उनओगो पुण एत्यं निण्णेओ जो समीनजोगो ति । निहियकिरियागओ खळु अनितहभानो उ सन्नत्थ ॥७६॥

15 उपयोगः पुनः 'अत्र' प्रक्रमे विद्येयो यः 'समीपयोगः' सिद्धेः प्रत्यासन्न इति । स चायमित्याह—'विहितिक्रियागतः खल्लु' स्थानादिक्रिया[२८—प्र०]विषय इत्यर्थः । 'अवितथमावस्तु' यथोक्तमाव एव 'सर्वत्र' स्थानादौ । एतिल्लक्क एव बोधः पर-ल्लोकपक्षपानो मगबद्वदुमानध्य, मावनीयमेतत् । इति गाथार्थः ॥ ७६ ॥

उपसंहरभाह---

#### 20 **एवं अन्मासाओ तत्तं परिणम**इ चित्तपेज्जं च । जायइ भवाणुगामी सिवसुइसंसाइगं परमं ॥७७॥

'एवम्' उक्तेन न्यायेन अभ्यासाद हेतोः तत्त्वं परिणमति रागादिविषय-सम्बन्धि । तथा 'चित्तस्थैर्यं च' आनन्दसमाधिबीजं जायते । किंविशिष्टम् ! इत्याह—'भवानुगामि' जन्मान्तरामुगमनशीलं 'शिवसुखसंसाधकं' पारम्पर्येण मोक्ष-अ सुखसाधकमित्यर्थः । 'परमं' प्रधानं चित्तस्थैर्यं शिवाध्वविजयदुर्गावातिलक्ष्मणम् । इति गाथार्थः ॥ ७७ ॥

#### इरैव विध्यन्तरमाह—

#### अहवा ओहेणं चिय मणियविहाणाओ चेष मावेज्जा। सत्ताहण्यु मेत्ताहण् गुणे परमसंविम्गो।।७८॥

'अथवा' इति प्रकारान्तरप्रदर्शनार्थः । 'ओघेनैव' सामान्येनैव भणितविधाने-नैव स्थानादिना 'भावयेत् ' प्रणिधानसारमम्यस्येत् । क्व कान् ! इत्याह—'सत्धा- 5 दिषु' सत्त्व-गुणाधिक-क्रिश्यमानाऽविनेयेषु 'मैत्र्यादीन् गुणान्' मैत्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थ्यलक्षणान् 'परमसंविग्नः' लिख-पूजा-ख्यात्याद्याश्यरहितः । इति गाधार्थः ॥७८॥

एतदेव विशेषेणाभिधातुमाह-

#### सत्तेसु ताव मेर्ति, तहा पमोयं सुणाहिएसुं ति । करुणा-मञ्चत्थत्ते किलिस्समाणाऽविणेएसु ॥ [२८-६०]७९ ॥

सत्त्वेषु सर्वेष्वेव तावदादौ 'मैत्रीं' प्रत्युपकारानपेक्षसम्बन्धां सुलक्ष्यां मावयेत्। तथा 'प्रमोदं' बहुमानाशयस्थ्रणं 'गुणाधिकेषु' इति स्वगुणाधिकेषु सत्त्वेषु । तथा 'करुणा-मध्यस्थत्वे' कृपोपेक्षारूपे यथासंख्यमेतत् 'क्रिस्यमानाऽविनेययोः; क्रिस्यमानेषु करुणा. अविनेयेषु माध्यस्थ्यम् । इति गाथार्थः ॥ ७९ ॥

कमान्तराशह्वापोहायाह—

15

10

#### एसो चेवेत्य कमो उचियपवित्तीए वण्णिओ साह । इहराऽसमंजसत्तं तहातहाऽठाणविणिओया ॥८०॥

'एष एव' अनन्तरोदितः 'अत्र' भावनाविधौ 'क्रमः' प्रवृत्तिप्रस्तारहृपः उचितप्रवृत्तेः कारणाद वर्णितः 'साधुः' शोभनः तीर्थकर-गणधरैः । तथाहि — सामान्येन सत्तेषु मैत्री एवोचिता, प्रमोदो गुणाधिकेष्वेव, क्षित्र्यमानेष्वेव करुणा, 20 अविनेयेष्वेव माध्यस्यम् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तन्यम् इत्याह— 'इतरथा' अन्ययोक्त-क्रमबाधायाम् 'असमञ्जसत्वं' सन्न्यायविरुद्धं भवति । अत्र हेतुः तथातथाऽस्थानविनि-योगादिति, सत्त्वादिषु प्रमोदादिकरणे अस्थानविनियोगो मिथ्यामावनात्मकः प्रत्य-वायायेति भावनीयम् । गुणाधिकज्ञानं च क्षयोपशमविशेषाद् रत्नादाविव मार्गानु-सारिणाम् । इति गाथार्थः ॥ ८०॥

अत्रैव सामान्यविधिमाह ---

साहारणो पुण विही सुकाहारो इमस्स विण्णेओ। अण्णत्यको य एसो उ सम्बसंपक्करी भिक्ता ॥८१॥ साधार[२९-प्र०]णः पुनर्विधिः सर्वावस्थानुगत इत्यर्भः, शुक्सहारोऽस्य विश्वेयः। शुद्रानुष्ठानसाध्यः शुद्धानुष्ठानदेतुः स्वक्रपशुद्धश्च शुक्छ इति । 'अस्य' योगिनः एवम्मूतो विश्वेयः, तदन्यस्य योगाङ्गत्वानुष्पत्तेः, न द्यप्य्यान्नभुजो देहाचारोग्यसिद्धिः । अन्वर्थतश्चेष पुनः शुक्लाहारः सर्वसम्पत्करी भिक्षेति विश्वेयः । सर्वसम्पत्करणशीला ५ सर्वसम्पत्करी दातु-प्रहीत्रुभयलोकहिता, पौरुषन्नी-वृत्तिभिक्षान्यवच्छेदार्थमेतत् । अत्र बहु वक्तव्यं तत् तु नोच्यते, गमनिकामात्रत्वात् प्रारम्भस्य । इति गाथार्थः ॥८१॥

अत्रैव विशेषमाह---

#### वणलेवोवम्मेणं उचियत्तं तमायं नियोषणं । एत्यं अवेनिखयन्त्रं, दृहराऽयोगो ति दोसफलो ॥८२॥

10 'नगलेपीपम्येन' सकललोकसिद्धेन उचितत्वं 'तद्रतम्' आहारगतं 'नियोगेन' अवस्यन्सया 'अत्र' प्रक्रमे अपेक्षितव्यग् , 'इतरथा' अन्यथा 'अयोगः' असम्बन्ध इति कृत्वा नगलेपबदेवाऽऽहारो दोषफल इति । एतदुक्तं भवति—यथा नगः स्वरूपमेदात् कथिन्नम्बतिलोचितः कथिन्विक्कशोचितः कथिद् गवादिमृतोचित इति, तत्र विपर्ययलेपदाने दोषः; एवं कथिद् यतिकायः[ २९-दि० ] कोद्रवाबी15 दनोचितः कथित् शाल्योदनायुचितः कथिद् हविःपूर्णायुचित इति, अत्रापि विपर्ययताने दोषः, गम्भीरबुद्ध्या परिमावनीयमेतत् । इति गाथार्थः ॥८२॥

कथमुचितस्य लाभः ? इत्याशङ्कानिसार्थमाह-

#### जोगाणुभावओ च्चिय पायं ण य सोहणस्स वि अलामी । लद्धीण वि संपत्ती इमस्स जं विजया समए ।।८३।।

20 'योगानुभावत एव' योगसामध्येत एव तत्प्रतिबन्धककमिनिष्टते: 'प्रायः' बाहुत्येन । न च 'शोभनस्यापि' आहारस्य हविःपूर्णादेः अलाभः, किन्तु लाम एव । कुतः ! इत्याह — 'ल्ल्बीनामपि' रत्नादिरूपाणां योगानुभावत एव योगसामर्थ्यात् 'सम्प्राप्तिः' शोभना प्राप्तिः परोपकारफला 'अस्य' योगिनः 'यत्' यस्मात् कार-णाद वर्णिता 'समये' सिद्धान्ते । इति गाथार्थः ॥८३॥

25 स्टबीनां स्वरूपमाह—

#### रयणाई रुद्धीओ अणिमादीयाओ तह य चित्राओ । आमोसहाइयाओ तहातहायोगवुद्दीर ॥८४॥

\*

सनावा सन्यवः, "स्थान्युवनिगन्त्रणे सङ्ग-स्थवाकरणं युनरनिष्ठप्रसङ्गात्" [ पात० वोग० ३-५१ ] इति वचनात् । अणिमाबाद्य तथा 'वित्राः' "अणिमा महिमा कविमा प्राप्तिः प्रा[३०-प्र०]कान्यं ईशिता वशिता वकामावसाविता व" [ इति वचनात् । तथा 'आमर्षीवन्याचाः' "आमीसहि विजी-सिह खेलोसहि०" [ आव० नि० गा०६९ ] इति वचनात् । एताब्य तथातवा- अप्रकारण उत्तरीत्तरपरिशुद्धवृद्धिरूपेण योगवृद्धेः सकाशाद् भवन्ति । तच्लोमनाहारी लची मात्रा । इति गाथार्थः ॥८४॥

अधिकृतावस्थाफलमाह---

एतीए एस जुत्तो सम्मं असुहस्स खका मो णेओ । इयरस्स बंधगो तह सुहेणमिय मोक्खगामि ति ॥८५॥

10

20

25

एतया' योगवृद्धचा मावनया वा 'एषः' योगी 'युक्तः' घटितः । किम् !
इत्याह—'सम्यग् अपुनर्वन्यकृत्वेन अञ्चमस्य कर्मणः क्षणको क्षेयः । 'मो' इति अत्र
स्थानेऽवधारणार्थो निपातः एतथैव, अन्यथा क्षपणस्यापि मृयोऽधिकमावेनाक्षपणत्वात् । इतरस्य' शुभस्य कर्मणः विशिष्टदेश-कुल-जात्यादिनिमित्तस्य वन्यकः,
केष इति वर्तते । 'तथा' तेन प्रकारेणानुबन्धानः शुभ-शुभतरप्रवृत्था प्र[ ३०—द्वि० ]- 15
कृष्टफलदानरूपेण । एवं किम् ! इत्याह—'सुखेनैव' सुस्वपरम्पस्या 'मोक्षगामी'
भवान्तकृत् । इति गाथार्थः ॥८५॥

साम्प्रतमधिकृतमावनासाध्यमेव वस्तु तन्त्रान्तर्परिमाषया अन्वय-व्यतिरेकतः सल्वविरोधि इति प्रदर्शयन्नाह—

कायिकरियाए दोसा खिवया मंड्रक्क जुण्णातुल्ल ति। ते चेव मावणाए नेया तच्छारसरिस ति ॥८६॥ एवं पुष्णं पि दुद्दा मिन्मय-कणयकलसोवर्ग मिन्नयं। अण्णेदि वि दृद्द मन्ते नामविक्त जासमेएणं॥८७॥ वह कावसहस्रो व पुष विकादिकित्व बोदिस्स ति। हाँचि तहमावणाओ आसवबोनेण सुद्धाओ ॥८८॥ एमाइ जहीर्यमावणाविसेसाट जुण्णव सर्व। भूकादिनिवेसं सुद्ध निक्षियम्बं सबुद्धीए ॥८९॥ वतस्रोऽध्येकप्रघट्टकप्रतिबद्धाः । आसां व्याख्या—'कायित्रयया' आगमबा-भयाऽसद्भावतो भावश्न्यया 'दोषाः' रागादयः क्षपिताः सन्तः, किम् ं इत्या-[३१-प्र०]ह—मण्डूकचूणीतुल्याः इति, यथा माण्डूकचूणें चूर्णावस्थायां माण्डू-कित्रयाक्षयः सन्तप्यक्षयकल्पः प्रावृद्धादिनिमित्तयोगतः तदिषकभावात् , एवं काय-कित्रया वचनवाधोपेतया तथाविधानुष्टानसमित्रव्यङ्गयो दोषक्षयोऽक्षय एव, जन्मा-नतरादिनिमित्तयोगतस्तदिषकभावादिति । उक्तं च—— "क्रियामात्रतः कर्मक्षयः मण्डू-कचूर्णवत् , भावनातस्तु तद्भस्मवत्" [ ] इत्यादि । अपथ्य-द्रव्ययोगवेदनाक्षयोपलक्षणमेतत् । एवं दोषाः 'भावनया' वचनगर्भया चित्तवृत्या, क्षपिता इति वर्तते, क्षेयाः । किंविशिष्टाः ं इत्याह—'तत्सा(ं च्छा)रसदृशाः' मण्डूकभस्म-10 तुल्याः, पुनरभावात् । भावना ह्यत्राग्नितुल्या वर्तते, इयं च वचननिमित्तैवेति । तद "एतयैवैष युक्तः सम्यगञ्जभस्य क्षपको क्षेयः"[गा० ८५ ] इति एतदनुपात्येव एतदिति परिभावनीयम् । इति प्रथमगाथार्थः ॥८६॥

एवं पुण्यमि 'दिघा' दिप्रकारम् । कथम् १ इत्याह— 'मृण्मय-कनककल-शोपमं भणितम्' एकं मृण्मयकलशोपमं कियामान्रजन्यमफलं सत् तत्फलदानस्वभावं 15 बा, [३१-दि०] अन्यत् कनककलशोपमं विशिष्टमावनाजन्यं तथातथाफलान्तरसाधने-न प्रकृष्टफलजनकस्वभावमिति । एतद् भणितम् 'अन्यैरपि' सौगतै:— "दिविधं दि भिक्षवः ! पुण्यम् — मिध्याइष्टिजं सम्यग्दष्टिजं च । अपरिशुद्धमाद्यम् , फलं प्रति मृद्धटसंस्थानीयम् । परिशुद्धमुत्तरम् , फलं प्रति सुवर्णघटसंस्थानीयम् " [ ] इति बचनात् । 'इह मार्गे' योगधर्ममार्गे 'नामविपर्यासमेदेन' 30 समिधानमेदेन, एतदिप ''इतरस्य बन्धकः तथा सुखेनैव मोक्षगामीति"[गा०८५ एतद-

तथा कायपातिनः, न पुनिश्चित्तमधिकृत्य पातिनः 'बोधिसस्ताः' बोधिप्रधानाः प्राणिन इति भवन्ति । तथाभावनातः सकाशाद् 'आशययोगेन' चित्तगाम्भीर्थ- लक्षणेन शुद्धा[श]या इति । तथा चार्थम्— 'कायपातिनो हि बोधिसस्ताः, न चित्त- थातिनः, निराश्रवकर्मफलमेतत्'' । इति तृतीयगाथार्थः ॥ ८८ ॥

नुपाति तत्वतः । इति द्वितीयगाथार्थः ॥ ८७ ॥

एवमादि, आदिशन्दाद् "विजया-ऽऽनन्द-सित्तया-ितयासमाध्यः प्रवृत्तादीनाम् ; तथा वितर्कचारु क्षुभितं प्रथमम् , प्रीत्युत्त्ज्ञावितमानसं द्वितीयम् , सुख्यसङ्गतमातुरं तृतीयम् , प्रशमैकान्तमुखं चतुर्थमेतत्" इत्यादि प्रगृद्यते । [३२—प्र०] तदेव-मादि यथोदितभावनाविशेषात् सकाशाद् 'युज्यते सर्वै' घटते निरक्शेषम् , तत्त्व-

ā

120

मिषकृत्य योगहरेः, अधिकृतभावनायाश्च एवंस्वरूपत्वात् । 'मुक्ताभिनिवेशं खल्ल' इति सावधारणं ऋियाविशेषणम् , मुक्ताभिनिवेशमेव निरूपयितन्यं खबुद्ध्या, अभिनिवेशस्य तत्त्वप्रतिपत्तिं प्रति शञ्चमूतत्वात् , युक्तेरपि बैतध्येन प्रतिभासनात् । उक्तं चात्र—

"आग्रही बत ! निनीषित युक्तिं तत्र, यत्र मितरस्य निविष्टा । पक्षपातरिहतस्य तु युक्तियत्र, तत्र मितरिति निवेशम् ॥ साध्वसाध्विति विवेकविहीनो छोकपक्तिकृत उक्तिविशेषः । बाछिशो भवति नो खल्ल विद्वान् , स्क एव रमते मितरस्य ॥"

इत्यलं प्रसङ्गेन । इति चतुर्थगाथार्थः ॥ ८९ ॥

एवं प्रासङ्गिकमभिधाय 'एतथैष युक्तः' इत्येतद्राथा[८५]सम्बद्धामेव प्रकृतयो- 10 जनागाथामाह - -

एएण पगारेणं जायइ सामाइयस्स सुद्धि ति । तत्तो सुकज्ज्ञाणं, कमेण तह [३२-द्वि०] केवलं चेव ॥९०॥

एतेन प्रकारेण अनन्तरन्यावर्णितस्वरूपेण, किम् १ इत्याह— 'जायते' निष्पचते 'सामायिकस्य' मोक्षहेतोः परिणामस्य 'शुद्धिः' विशेषाभिन्यक्तिरिति । 15 परिमावितमेवैतत् प्राक् । 'ततः' सामायिकशुद्धेः 'शुक्रध्यानं' पृथक्त्ववितर्के सविचार-मित्यादिलक्षणं जायते इति वर्तते । 'क्रमेण' तथाश्रेणिपरिसमाप्तिलक्षणेन 'केवलं चैव' केवलज्ञानं च जायते । इति गाथार्थः ॥ ९०॥

सामायिकस्यैव प्राधान्येन मोक्षाङ्गतां ख्यापयन्नाह---

वासी-चंदणकष्यं तु एत्थ सिद्धं अओ च्चिय पुरेहिं। आसयरयणं भणियं, अओऽष्णहा ईसि दोसो वि ॥९१॥

'बासी-चन्दनकल्पमेव' सर्वमाध्यस्थ्यस्त्पम् 'अत्र' व्यतिकरे 'श्रेष्ठं' प्रधानम् । अत एव कारणाद् 'बुधैः' विद्वद्धिः 'आशयरत्नं भणितं' चित्तरत्नमुक्तम् , 'जो चंदणेण बाहं आर्क्षिपइ'' [ उपदेशमाला गा० ५२ ] इत्यादिवचनेन । अतो-ऽन्यथा' अपकारिण्येवोपकार्याशयकल्पनायामाशयरत्न[३३—प्र०]स्य, किस् ! इत्याह— 25 'ईष्त् ' मनाग् दोषोऽपि तदपायानिस्त्रपणेन । तथा चोक्तम् —

> "सामायिकं च मोक्षाहं परं सर्वश्चमापितम् । बासी-चन्दनकल्पानामुक्तमेतन्महात्मनाम् ॥१॥

निरवयमिदं क्षेयमेकान्तेनैव तत्वतः ।
कुशस्त्राशयरूपत्वात् सर्वयोगिवशुद्धितः ॥२॥
यत् पुनः कुशस्त्रं चित्तं स्रोक्ष्य्य्या न्यवस्थितम् ।
तत् तथौदार्ययोगेऽपि चिन्त्यमानं न तादृशम् ॥३॥
मय्येव निपतत्वेत्रज्ञगद्दुश्चरितं यथा ।
मत्युचरितयोगाच्च मुक्तिः स्यात् सर्वदेहिनाम् ॥४॥
असम्भवीदं यद् वस्तु बुद्धानां निर्दृतिश्चुतेः ।
सम्भवित्वे त्वयं न स्यात् तत्रैकस्याप्यनिर्वृतौ ॥५॥
ऐवं च चिन्तनं न्यायात् तत्त्वतो मोहसङ्गतम् ।
साध्ववस्थान्तरे क्षेयं बोध्यादेः प्रार्थनादिवत् ॥६॥
अपकारिणि सद्बुद्धिविशिष्टार्थप्रसाधनात् ।
आत्मभ्यरित्वपिश्चना तदपायानपेक्षिणौ ॥७॥
एवं सामायिकादन्यदवस्थान्तरभद्धकम् ।
स्याच्चितं तत् तु संशुद्धेईवयमेकान्तभद्धकम् ॥८॥"

[ हारिभद्रीयमष्टकम् २९ ] इति ।

15

20

10

परैरप्यस्य प्रविभागो गीतः । यथोक्तम्---

"धर्मधातावकुरालः सरविनर्वापणे मितम् । क्षेत्राणां शोधने चैव करोति वितथा च सा ॥ आदिधार्मिकमाश्रित्य सञ्ज्ञानरहितं यथा । इष्टेयमपि चाऽऽर्याणां सदाशयविशोधनी ॥

[३३-दि०] इत्यादि । कृतं प्रसङ्गेन । इति गाथार्थः ॥ ९१ ॥"

महाफलोपसंहारमाह —

जइ तब्मवेण जायइ जोगसमत्ती अजोगयाए तजो । जम्मादिदोसरहिया होइ सदेगंतसिद्धि ति ॥९२॥

25 बदि 'तद्रवेन' तेनैव जन्मना 'जायते' निष्यकते । का ! इत्याह---योगसमाप्तिः सामग्रीविशेषेण । ततः किस् ! इत्याह--- 'अयोगतया ततः' शैके-

१. तदेवं चिन्तनं इरिमहाष्टके ॥

20

स्थवस्थारूपथा 'जन्मादिदोषरहिता' जन्म-जरा-मरणवर्जिता भवति । का ! इत्याह— 'सदेकान्तसिद्धिः' सती — अपुनरागमनेन एकान्तविकुद्धिर्भुक्तः । इति गाथार्थः ॥ ९२ ॥

यदि तु योगसमाप्तिर्न जायते ततो यद् भवति योगिनां तदाह— असमतीय उ चित्तेसु एत्थ ठाणेसु होइ उप्पाओ । तत्थ वि य तथणुवंधो तस्स तहऽन्मासओ चेव ॥९३॥

असमाप्ती च पुनः तद्भवेन योगस्य । किम् ! इत्याह — 'चित्रेषु' नाना-प्रकारेषु 'अत्र स्थानेषु' देवच्युती मानुष्ये विशिष्टकुछादिषु । किम् ! इत्याह — 'भवत्युत्पादः' जायते जन्मपरिपह इत्यर्थः । 'तत्रापि' जन्मपरिप्रहे, किम् ! इत्याह — 'तदनुबन्धः' योगधर्मानुबन्धः 'तस्य' योगिन इति । कुतः ! इत्याह — 10 'तथाऽभ्यासत एव' प्रणिधानतोऽविच्युत्यभ्यासत एव, प्रणिधान-[३४—प्र०]प्रवृत्ति-विग्नजयप्राप्तीनामित्थमेव भावात् । इति गाथार्थः ॥ ९३॥

अधिकृतवस्तुसमर्थनायैवाह-

जह खलु दिवसऽब्भत्थं रातीए सुविणयम्मि पेच्छंति । तह इहजम्मऽब्भत्थं सेवंति मवंतरे जीवा ॥९४॥

'यथा खल्ढ' इति यथैव 'दिवसाम्यस्तम्' अध्ययनादि 'रात्री' रजन्यां 'स्वप्ने' निदोपहतिचित्तन्यापाररूपे पश्यन्ति तथानुभवापेक्षया । एष दृष्टान्तः । साम्प्रतं दार्ष्टान्तिकयोजना — 'तथा' तेन प्रकारेण 'इहजन्माम्यस्तम्' अधिकृतजन्मासेवितं कुश-स्रादे सेवन्ते 'भवान्तरे' जन्मान्तरे 'जीवाः' प्राणिनः तत्स्वाभाव्यात् । इति गाथार्थः ॥ ९४ ॥

यस्मादेवं तस्मात् किम् ! इत्याह---

ता सुद्धजोगमगोच्चियम्मि ठाणम्मि एत्थ बट्टेजा। इइ-परलोगेसु दढं जीविय-मरणेसु य समाणो ॥९५॥

'तत्' तस्मात् 'शुद्धयोगमार्गोचिते' आगमाद् निरवधयोगमार्गानुरूपे 'स्थाने' संयमस्थाने सामायिकादौ अत्र वर्तेत साम्प्रतजन्मनि । कथम् : इत्याहः — इह- 25 परछोकयोः 'दृढम्' अत्यर्थम् , तथा जीवित-मरणयोश्च 'समानः' सर्वत्र तुल्य- हृतिः, परं मुक्तावस्थावीजमेतत् । इति गावार्थः ॥ ९५ ॥

न माबतः सदाऽनौचित्यवृत्तेः पर्यन्तौचित्यावाप्तिरिति तव्रतं विविमाह---

25

### विसुद्धित्वसम्बको चव्जन देहं तहंतकान्छे वि । आसम्बन्धिकं गाउं अनसमितिहणा विसुद्धेणं ॥९६॥

परिशुद्धचित्तरतः स सर्वत्रानाशंसया, किम् ! इत्याह— 'त्यजेद् देहें'
जह्यात् कायम् । तथा ....... [३४-द्वि०]तसंयुक्तशुभलेश्याष्रकारेण 'अन्तकालेऽपि'
कमागतमरणकालेऽपि आसलम् 'एनं' मरणकालं ज्ञात्वा, कथं त्यजेत् ! इत्याह—
'अनशनविधिना' अनशनप्रकारेण 'विशुद्धेन' कवचज्ञाततः आगमपरिप्तेन । इति
गाथार्थः ॥ ९६ ॥

मरणकाल विज्ञानोषायमाह

#### गामं चाऽऽगम-देवय-पइहा-सुमिणंधरादऽदिद्वीओ । णास-ऽच्छि-तारगादंसणाओ कण्णगाऽसवणाओ ॥९७॥

ज्ञानं चाऽऽसन्नमरणकालस्य, कृतः ? इत्याह— 'आगम-देवता-प्रतिभा-स्वप्ता-ऽरुन्थत्यायदृष्टेः' आगमाद -मर्णविभवत्यादेः नाडीसञ्चारादिना । यथाऽऽहुः समयविदः—

"उत्तरायणा पंचाहमेगनाडीसंचारे तिष्णि समाओ जीवियं, दसाहमेगनाडी15 संचारे दो, पण्णराहमेगनाडीसंचारे एगं, वीसाहमेगनाडीसंचारे छम्मासा पंचवीसाहमेगनाडीसंचारे तिष्णि. छ्य्वीसाहमेगनाडीसंचारे दो, सत्तवीसाहमेगनाडीसंचारे एगो,
अद्वावीसाहमेगनाडीसंचारे पण्णरस दियहा, एगूणतीसाहमेगनाडीसंचारे दस, तीसाहमेगनाडीसंचारे पंच, एगतीसाहमेगनाडीसंचारे तिष्णि, बत्तीसाहमेगनाडीसंचारे दो,
तेतीसाहमेगनाडीसंचारे दिवसो जीवियं।"

20 तथा अन्यैरप्युक्तम् ---

पेञ्चाहात् पञ्चवृद्धचा दिवसगितिरिहाऽऽरोहते पञ्चिविशान् । तस्मादेकोत्तरेण त्रिगुणिसदशकं त्र्युत्तरं यावदेतत् । काले पौष्णे समास्ताखि-नयन-शशिनः, षट्-त्रि-युग्मेन्दवो ये, मा[३५-प्र०]सास्तेऽहानि शेषास्तिथि-दिगिषु-गुण-दीन्दवो जीवितस्य ॥

१. "समसागते सूर्वे चन्द्रे जन्मर्शमाश्रिते । स कालः पौष्ण उद्दिष्टः कुर्यास्तत्र विचारणाम् ॥ आदौ कृत्वा विनार्षे सफलदिनमधार्हानंशं चौत्तरेण, पश्चावबद्धयं च त्रिदिनमध चतुर्विसराणि क्रमेण । प्राणी चाड्याश्रितो यो भंवति दिनपतेरद्यमात् सन्यद्दीनः, तत्रैतान् धारणान्दाम् मनुर्वि-विदिशो मण्डलाः षद् चतसः ॥" इत्येषा आदर्शगता टिप्पणी ॥

एवं देवतातः — देवताकथनेन, चारित्री देवतापरिगृहीती सर्वति तस्वीधि-तसन्यदिष देवता कथयत्येव । एवं प्रतिमातः— प्रातिमत्रव्यस्मविसंवाचेव मवति, व्यवहारीययोगिन्यपि तथोपरुक्षेः । एवं स्वनाद्—मृतगुर्वाह्यानादेः के मृतगुर्वाह्यान-वास-देहमाव-योगसन्दर्शनं योगिनोऽन्तकाले सिद्धः चित्रविश्रम इति । अरुन्यस्माध-देहमाव-योगसन्दर्शनं योगिनोऽन्तकाले सिद्धः चित्रविश्रम इति । अरुन्यस्माध-देष्टेः । यथोक्तम्—

> प्रच्यातदीप[गं] गन्धमल्पायुर्नैव जिघ्रति । स्फुटतारावृते व्योम्नि न च पश्यत्यरून्धतीम् ॥

> > .

तथा 'नासा-ऽक्षितारकाऽदर्शनात्' इति नासिकाऽदर्शनं अवष्टन्थाऽक्षिज्योति-स्ताराऽदर्शनं चाऽऽसन्नमृत्युलिङ्गम् । तथा 'कर्णाग्न्यश्रवणाद्' अङ्गुष्ठाप्रितकर्णान्तराग्न्य- 10 श्रवणं आसनमृत्युलिङ्गं समुद्रच्वनिश्रवण-दशप्रन्थिस्फुरण-द्वादशाक्षरानुपन्नभाषुपन्नक्षण-मेतत् । इति गाथार्थः ॥ ९७ ॥

एवमेर्न ज्ञात्वा किम् ? इत्याह-

#### अणसणसुद्धीए इहं जचोऽतिसएण होइ कायम्बो। जल्छेसे मरइ जओ तल्छेसेसुं तु उबवाओ ॥९८॥

15

25

अनशनशुद्धाविह कवचोदाहरणेन य[३५-द्वि०]त्नोऽतिशयेन भवति कर्तन्यः, फळप्रधानाः समारम्भा इति कृत्वा । किमैतदेवम् १ इत्याह— यहिश्यो प्रियते यतः प्राणी भावकेश्यामधिकृत्व तल्केश्येष्वेवामशदिवूपप्यते, "जल्केसे मरइ तल्केसे उवव-ज्जहं" [ ] इति वचनात् । न चास्यामवस्थायामेवं मतः स्वप्राणातिपातः, विहितकरणात् , वचनप्रामाण्याद् माध्यस्थ्योपपतेः, अन्यथा दोषभावाद् २० वचनविरोधात् । एवमेवमेव हि तदाशयपरिपुष्टेः तत्सङ्कल्पभावानुरोधात् । इति गाथार्थः ॥ ९८ ॥

एवमिह छेश्यायाः प्राधान्यमुक्तम् , न चैतावतैव एतच्चारु भवतीत्याह—-छेसाय वि आणाणीगओ उ आराहगो इहं नेजी । इहरा असर्ति एसा वि इंतऽणाइस्मि संसारे ॥९९॥

केरवाबामपि सत्वाम्, किम् ? इत्वाह—आज्ञाबोसत एव, दर्शनादिपरिणाम-बोगादेवेत्वर्थः । आराषकश्वरणवर्गस्य 'इह क्षेयः' इह प्रवचने श्वातव्यः, नान्यवा ।

अस्व अन्यस्य सावपत्रीये मूलावर्षे एतापुष्पिकाक्याने एसावग् × इंसपदं वर्तते, किय उपिर याची वा पाठे किसितो नावसीति संशोधकविष्ठमोऽत्र पाठकेवानिवस्त्रतिः सम्भान्यते ॥

प्तदेबाह— 'इतरथा' एवमनभ्युपगमे सित, किम् ! इत्याह— 'असक्त्' अने-कृशः 'एवाऽपि' शुमा छेश्या प्राप्ता सौधर्माखुपपातेन "हन्त सम्प्रेषण-प्रत्यवधारण-विवादेषु" इति [इह 'हन्त'] सम्प्रेषणेऽवसेयः, अनादौ संसारे, अतिदीर्ध इ[३६-प्र०]त्यर्थः, न चाऽऽराधकृत्वं सञ्जातम्, तत्माद् यथोक्तमेव तत्त्वं प्रतिपत्तन्यम् । इति गाधार्थः ॥ ९९ ॥

प्रकरणोपसंहारार्थमेवाह-

#### ता इय आणाजोगे जइयव्बमजोगअत्थिणा सम्मं । एसो चिय भवविरहो सिद्धीए सया अविरहो य ॥१००॥

यस्मादेवं तस्माद "इय" एवम् 'आज्ञायोगे' आगमञ्यापारे, किम् ? इत्याह— 10 'यतितव्ये' यत्नः कायः । केन ? 'अयोगतार्थिना' शैक्षेशीकामेन सत्त्वेन 'सम्यग् ' अविपरीतेन विधिना । यस्माद 'एष एव' आज्ञायोगः 'भवविरहः' जीवन्मुक्तिः संसारविरहो वर्तते, कारणे कार्योपचारात् , यथाऽऽयुर्धृतमिति । तथा 'सिग्रेः' मुक्तेः 'सदा' सर्वकालं अविरहश्चष एव, आजीविकमत्मुक्तव्यवच्छेदार्थमेतत् , मुक्तस्य कृतकृत्यत्वेनेहागमनायोगाद् अविरहः । इति गाथार्थः ॥ १००॥

॥ योगशतकटीका समाप्ता ॥

श कृतिर्धर्मतो याकिनीमहत्तरास्नोराचार्यहरिभद्रस्य ।।
 श प्रन्थाप्रमनुष्टुप्छन्दसोदेशतः श्लोकशतानि सप्त सार्धानि ॥ ७५० ॥
योगशतकस्य टीकां कृत्वा यदवासिमह मया कुशलम् ।
तेनानपायमुष्यैयोगरतो भवतु भव्यजनः ॥१॥

संबत् ११६५ फाल्गुन सुदि ८ लिखितेति ॥



## बहुसम्भाष्यमानतया

श्रीहरिभद्रस्रिविरचितः [ ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चयः।]

# ।। जयन्तु पीतरानाः ।। पद्धसम्भाव्यमानतया याकिनीमहत्तराधर्मसूनुश्रीहरिभद्रसूरिविरचितः

#### [ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चयः]

#### Alle

[१ – द्वि०] ९॥ नमः॥

नत्वा जगद्गुरं देवं महावीरं परं विवस् । ब्रह्मादिमिकयां वक्ष्ये तित्सद्धान्तान्नुसारतः ॥१॥ ब्रह्मान्युक्ससनामेषां दीक्षां देशादिसंक्रिताम् । तद्भावलिक्नं स्पष्टार्थे फलं चेति समासतः ॥२॥

10

15

20

वृहत्त्वाय् वृहकत्वाय अकाण्याहुर्महर्षयः ।
सुखारम्भादिसंज्ञानि पश्च तान्यत्र शासने ॥३॥
सुखारम्भं तथा मोहपराक्रममथापरस् ।
मोहच्नं परमज्ञानं सदाशिवमनुत्तरम् ॥४॥
सम्यग्दृष्टिगतं बाद्यं विरतस्थमतः परम् ।
तृतीयमधमत्तस्यं सर्वज्ञस्यं ततो मतम् ॥५॥
अष्टुक्भक्छातीतसिद्धस्यं पञ्चमं तथा ।
चतुर्दशमहालोकमूर्द्रमुक्तिपदेश्वरम् ॥६॥
मझीजरीजसक्ष्यलेश[मोह]त्रन्थियिमेदतः ।
आस्तिष्यादिस्भोपेतः सम्यग्दृष्टिख्दाद्दतः ॥७॥
आस्ति[२ - प्रक]क्षादृक्कम्याद्द्य तदो निर्वेद इत्

आस्ति[२ - प्र०]क्वाद्बुक्तम्याऽस्य ततो निर्वेद इत्यपि । तत्त्वात् संवेद्यसंसिद्धिरतः वक्षम इत्यसम् ॥८॥ अतः क्रमादमी भाषा जायन्तेऽस्य सहस्त्रमः । धार्यनेपद्यस्तिकः दुर्व तद्बु वाक्षिक सनि ॥९॥

10

15

20

आविर्भाव-तिरोभावाबाद्यानां स्तो नियोगतः। इतरेषां तु विश्वेयः सदाऽऽविर्भाव एव हि ॥१०॥ एतद्योगान्महात्माऽयं परार्थीद्यतमानसः । कार्यावसतिकान्तो मिध्यात्वविगमादिति ॥११॥ असत्प्रवृत्तिहेतोश्च यः क्षयोपश्चमात् तथा । कर्मणो विस्तः पापचेतसा विस्तस्त्वसी ॥१२॥ चेतसा विस्तस्यैवं न महत्तिः कदाचन । बाबाऽपि जायते तत्र तत्पूर्वेयं यतो मता ॥१३॥ बाह्ये (ऽ प्रवृत्तिमात्रं त विरतिर्नेव तत्त्वतः । चेतसाऽविरतस्थैवं [ २-द्वि० ] तथा तच्छक्तियोगतः ॥१४॥ सामग्यभावती बहिरदहन्नपि दाहकः। यथा तच्छिक्तयोगेन तथाऽयमपि पापकृत ।।१५॥ तच्छक्तिप्रतिबन्धे त यथेन्धनगतोऽपि न। दाहकोऽसौ, तथैवात्मा विस्तः पापभागपि ॥१६॥ स्वल्पावरणभावेन स्ववीयीत्कर्षयोगतः। नित्योपयुक्तः सत्कृत्ये त्वममत्त इति समृतः ॥१७॥ कर्ममल्लं समाश्रित्य जयकक्षाव्यवस्थितः । सिद्धिक्रियायाग्रुद्युक्तो धैयौँदार्यसमन्वितः ॥१८॥ असङ्गाबन्या सर्वत्र वर्ततेऽयं महाद्वनिः। यत्नतो व्रत्तिरप्यस्य न बन्धायेति तद्विदः ॥१९॥ तदेतत परमं धाम विद्याजनमोद्भवं त यत । महासमाधेः सद्घीजं गीयते सिद्धयोगिभिः ॥२०॥ मशान्तवाहिता सैवा तद्धि तत्तरफ्छं पर्य । सन्नद्यन्भोधिसंयोग[ ३-प्र० ]सम्बद्धातो महानयम् ॥२१॥

सर्वे धर्मादि यः साधु . . . . . . तः ।

रागादिरहितश्रेव स सर्वेद्यः सतां वतः ॥२२॥

25

अन्वर्थयोगतथायं महादेवोऽईस्तथा[? मदः]।

सन्दार्थनिरतः भीमान् द-मुराऽसुरपुजितः ॥२३॥

बुद्धभ गीयते सद्भिः मशस्तैर्नामिः सदा ॥२४॥

धर्मकलपुरमो ग्रुख्यः स्वर्ग-ग्रुक्तिफलपदः ॥२५॥

. . . शिकलोपेराशीणसार्द्धपर्यक्रसः ।

अचिन्त्यविष्यनिर्माणो महाविश्वयसम्बः।

महासमाधिकामानां सद्धृतानां तपस्विवास् । एव मणवयोगेन योगिनां जपगोचरः ॥२६॥ सर्वथाकृतकृत्यश्च स्रक्ष्मोऽन्यक्तो निरुष्टक्वः ।

10

15

20

25

सर्वकर्मफळामावात् संसिद्धः सिद्धः उच्यते ॥२७॥ परमाक्षररूपोऽयं स्वयंज्योतिरयं मतः ।

[ ३-दि. ] अयन्द्रचन्द्रिकाकारो नादातीतः परः श्विदः ॥२८॥ भवाऽभवनिमित्तं च अथवोऽनाश्चयं परम् ।

विद्वेषेज्यादियोगेन ततस्तद्भावसिद्धितः ॥२९॥ अनादिनिधनो सेष देहस्थोऽपि न गम्यते ।

मतिक्वानादिभिः साक्षात्, केवछेन तु दृश्यते ॥३०॥ चतुर्दशानां स्थानानामृद्ध्वं धामाऽस्य शासतम्।

स्थानानि भ्रुवनान्येके, गुणस्थानानि चापरे ॥३१॥

एतानि पश्च ब्रह्माणि परमा(१ परा)ण्याहुर्महर्षयः । एतत्प्रयोमतोऽयश्य जायन्ते सर्वसिद्धयः ॥३२॥ यथाऽमृतासितः पुंसां महाकल्याणमागिनाम् । सिध्यन्ति सर्वकार्याण वार्व[बील]मयोगतः ॥३३॥ ब्रह्माप्तेस्तद्वदेवेह ध्रुवं नानामयोगतः । तीव्रमित्तप्रमावेन सर्वसिद्धिं विदुर्बुधाः ॥३४॥ ब्रह्मेश्वर जिह्नासा शृश्च् [४-प्र.]वा श्रवणं तथा । वोध ईहा सुविह्नितः मतिपित्तस्त्वीव व ॥३५॥

. . . . [१ ज] वैतेषामधिकारिविमेदतः।

. . . . . . या सस्स्वामाधिनिवेश्वरः ११३६॥

| ।१४१॥                    |
|--------------------------|
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
| 1<br>6 <del>11</del> · · |
| <b>-11</b> ·             |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |

मुख्जन्या त्वयत्नेन अस्वते नैव केनचित् । एतद्रत्युपमेपैव भावमुख्समन्विते ॥५१॥ न तस्माद् मावसंसिद्धिरतस्त्वनिषकारिणः। अस्य त्वेतन्नियोगेन मावसङ्गतमेव हि ॥५२॥ सदन्धसङ्गतिसमं गीतं चास्येदमाविलम् । 5 सद्भावनेत्राभावेऽपि तथामार्गानुसारिणः ॥५३॥ अपुनर्वन्धको यस्माद् गुणस्थानकमेव हि। मिथ्याद्दष्टिरपि हुक्तः स च तादक्कियान्वितः ॥५४॥ तदस्य द्रव्यतो क्षेयं तत्क्रियामतिपास्रनम् । योग्य[५-द्वि.]तामधिकृत्येह तदन्यत त्वप्रधानकम् ॥५५॥ 10 किं तत्त्वमिति जिज्ञासा या सर्वत्राऽऽग्रहं विना । सौंघात तद्भावतस्तत्त्वप्रतिपत्तिः सतां मता ॥५६॥ सम्यक्त्वजननी सेषा लोकसंद्वाऽचलाञ्चनिः। दिद्या चलनावस्था सेषा प्रकृतिमोक्षणी ॥५७॥ मारक्षोभकरी सेयं प्रणिधानक्रिया परा। 15 लोकोत्तरपदाकाङ्का सेयं मम्रदितास्पदम् ॥५८॥ ब्रह्मसङ्गकरी चैव तथा मवपलायनी। कल्याणघेतः परमा सर्वसम्पत्करीति च ॥५९॥ मथमा गीयतेऽबस्था ग्रक्तिसाधनवादिभिः। दुरापा पापसस्वानामबन्ध्या ग्रुक्तिसिद्धये ।।६०॥ 20 समयाख्याऽत्र दीक्षाऽस्य तद् ब्रूयाद् यस्य तास्विकी। सद्रत्नश्रुद्धिमा प्तिवन्निर गिला नियोगिनः ॥६१॥ आगमेनात्रमानेन योगाभ्यासरसेन च। त्रिधा म[६-प्र.]कल्पयन् मन्नां लभते तत्त्वग्रुत्तमम् ॥६२॥ ब्रेया समयदीक्षा या दीयमा . . . . न । 25 सावकस्य तवा . स . . . . . . . । । ६३॥ . . . . धिकारित्वयतश्चास्योपजायते । वास्तिक्यादिगुकाप्तिभ्य क्रमेवीर ययोदिता ॥६४॥ विपर्वयस्य ज्याहस्तिरेवमेषापरैरपि । इद्याञ्चान्तर एवंति पञ्चभेदस्य तुम्बतः ॥६५॥

तमो मोही महामोहस्तामिक्नीऽन्धः स एव च ।
विपर्ययो हि जीवानामतो आन्तिर्मवार्णने ।।६६॥
श्रेयः महित्तकामस्य तदन्यत्र मवर्तनम् ।
सिद्धान्तानादराद्धचेतत् तम आहुर्मनीिषणः ॥६७॥
देहादिष्वात्मबुद्धियां मुक्तिमार्गोपरोधिनी ।
तत्रामिष्वक्रमावेन सा मोह इति कीर्त्यते ॥६८॥
बाक्षेषु तु ममत्वं यद् देहमावेऽप्यमाविषु ।
केवलं भावसंसिद्धचे महामो[६-द्वि.]हस्तदाहितम् ॥६९॥
भाष्यामान्येषु सर्वेषु नियमेन तथातथा ।
मक्त स्वात्मापकाराय कोधस्तामिस्र उच्यते ॥७०॥
संसारे मरणं जन्तोर्नियमेन व्यवस्थितम् ।
तत् मतीत्य मयं सन्धतामिस्रः परिकीर्तितः ॥७१॥

एवं विपर्यवादस्मादतस्वे तस्वयुद्धितः।
कुकृत्येष्विप मृदानां बहुमानः प्रवर्तते ॥७२॥
निकाशस्याश्चतेस्तः(? स्त्व)स्य शुभविम्बोपल्यितः।
तथामन्यत्वतश्चेष ववचिदेष निवर्तते ॥७३॥
निवर्तमान एतस्मिन् महासस्वश्च जायते ।
पन्नपातो गुणेष्वेव भवादुद्वेग एव च ॥७४॥
उद्विग्नः स मवाद् बीमान् विपर्यथिवयोगतः।
मार्गानुसारिविज्ञानात् तन्वमित्यं भपद्यते ॥७५॥
शरीराद्यात्मनो मिन्नं मृत्याक्षश्वद्योपमम् ।
....॥७६॥
[७-प्र.]मानुष्यरत्नप्रत्कृष्टं मवान्धावतिदुर्लमम् ।
स्वर्थेतष्य्वणं युक्तं न कर्तुमसम्यक्षसम् ॥७७॥

....। सिद्धान्तासीचनान्नित्यं श्रेयस्येव पवर्तते ॥७८॥ वरीराधात्मनो मिन्नं मूस्याणवक्टोषमम् । ॥७९॥

10

5

15

20

25

| मेहाः परिजनो विश्वं कलत्रं मित्रमेव 🛪 ।               |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| स्क्प्नेन्द्रजालसरसमनर्थायैव केवलम् ॥८०॥              |    |
| वारणेः ।                                              |    |
| वारणेः ।<br>मिथ्याविकल्पवायृत्यस्तत्त्वदर्शनवाधकः॥८१॥ |    |
| मरणं तु महाघोरं सदाऽऽगाम्येव दे[हिनः] ।               | 5  |
| विद्युक्तवे ॥८२॥                                      |    |
| सा च लोकोत्तरात्यै(?ऽन्यै)वाहिंसा वैराग्यलक्षणा।      |    |
| [७-द्वि.]रतात्मनः ॥८३॥                                |    |
| हिंसा-रागोद्भवं कर्म तत्सयान्युक्तिरिष्यते ।          |    |
| निदाने[s]सति हिंसादौ तत्सयो न्याय[सङ्गतः] ॥८४॥        | 10 |
| इतिनीम समञ्जसे ।                                      |    |
| सदैव दीक्षितस्येइ हेत्वमाची[प]पत्तितः ॥८५॥            |    |
| यथामवृत्तकरणादेत ।                                    |    |
| वोद्वेगो हि नान्यया ॥८६॥                              |    |
| एतदालोचनं तीवं वज्रश्चीभिदासमय्।                      | 15 |
| नातोऽन्यद् भवदप्येवं श्रूलासे ।।८७॥                   |    |
| स्मादिप ध्रुवस् ।                                     |    |
| विशिष्टद्रव्यपर्याये प्रन्थिभेदः कदाचन ॥८८॥           |    |
| वज्रश्रूच्याऽभ्रमनो मेद इह ।                          |    |
| ।।८९॥                                                 | 20 |
| समाधिरेष वि ।                                         |    |
| [रत्ननिषा][८-प्र.]नसम्याप्तिसमोऽवञ्चक उच्यते ॥९०॥     |    |
| हितमापक एकोऽन्य उत्त ।                                |    |
| । । । । । ।                                           |    |
| गीतो मुक्तिपुरस्यायं खण्डिपातसमस्ततः।                 | 25 |
| तह् सम्यन्दर्भनं चैव क ।।९२॥                          |    |
|                                                       |    |
| इदं बद् बोगिइदयं पाश्चुटनमित्यपि ॥९३॥                 |    |

| 48   | श्रीहरिश्रद्गस्रिविरिवतः                       | [ 😘-        |
|------|------------------------------------------------|-------------|
|      | स्रोकोत्तरमिदं चेतः ।                          |             |
|      |                                                | •           |
|      | मृत्योर्मृत्युपदं चैव ब्रह्मदीपः सनातनः।       |             |
|      | सदनक्रमुखारम्भो ॥९५॥                           |             |
| 5    |                                                |             |
|      | प्रशान्तवाहितोत्पीडो जात्यन्याध्याप्तिरेव च ॥  | <b>८६॥</b>  |
|      | एतद्योगान्महात्मा ।                            | •           |
|      | [८–द्वि.] <b>সু</b>                            | ते ॥९७॥     |
|      | माप्तं माप्तच्यमेतेन ज्ञातं कृत्यमतः परम्।     |             |
| 10   | तत् करोत्युचितं स                              | ।।९८॥       |
|      | सिति ।                                         |             |
|      | न कक्ष्मिद् बाध्यते जन्तुः मायशः श्रुत्-तृडादि | मिः ॥९९॥    |
|      | परम                                            |             |
|      | चिदपि जायते ॥१०                                | 100         |
| 15   | न च चित्रमिदं त्वस्य क्षया[त्] क्लिष्टस्य कर्म | णः ।        |
|      |                                                |             |
|      | प्राप्तं न हेमध्यामलं य                        | या ।        |
|      | जातवेथं च सद्रत्नं तथाऽयमपि।।                  |             |
|      |                                                |             |
| 20   | पि तद्भावेऽतिमसङ्गो निवारितः ॥१०।              | <b>Ş</b> II |
|      | न चैतद्विगमेऽप्यस्य त ।                        |             |
|      |                                                | <b>,811</b> |
|      | [९-प्र.]सद्योगवीजसम्माप्तौ वजतन्दुस्वत् स्थि   | <b>रः</b> । |
|      |                                                | , ધા        |
| · 25 | यः ।                                           |             |
|      | सद्योगवीजयोगेन तयैकाहानवान् नरः ॥१०६           | H           |
|      | मयूराण्डरसे ।                                  |             |
|      | • • • • • • • • • • • • • व्यः ॥               | 14-011      |

| एकाज्ञानिन आस्तिक्यं स्वग्रहत्यागतो सुग्रस्।             |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| ताहक्ये ।।१०८॥                                           |    |
| तस्वतो धर्मरागिता ।                                      |    |
| अतस्तु ग्रुख्यः संवेगो गुणिस्तोतृत्वग्रचितः ॥१०९॥        |    |
|                                                          | 5  |
| लोच्यं त्यक्तमत्सरैः ॥११०॥                               |    |
| श्रोत्रियस्य सतो जाता सुमतेरत एव हि।                     |    |
| ।।१११॥                                                   |    |
| [५-दि.]च्चैर्बाह्मणार्थविनिश्चयात् ।                     |    |
| स्ब-परज्ञानपर्यन्तव्यवहारफलैब हि ॥११२॥                   | 10 |
| <u>.</u> l                                               |    |
| वं सम्यग्धर्मविधानतः ॥११३॥                               |    |
| सत्यं यज्ञास्तपो ध्यानमेतद् धर्मस्य साधनम् ।             |    |
|                                                          |    |
| यनं क्रेयं सत्यश्रास्त्रानुगत्वतः ।                      | 15 |
| आद्याश्रम इहानेन तत्प्रधाने ।।११५।।                      |    |
|                                                          |    |
| वा . स्ययुक्तानि परिशुद्धानि शास्त्रतः ॥११६॥             |    |
| तपो वैखानसं कर्म शक्ति ।                                 |    |
|                                                          | 20 |
| [ध्या]नं स्थिरं मनः मोक्तं तच्च सत्कृत्यगोचरम् ।         |    |
| वं ।।११८॥                                                |    |
|                                                          |    |
| [१०-प्रः]अन्यया मत्यपायः स्याभियमाच्छास्त्रवाधनात् ॥११९॥ |    |
|                                                          | 25 |
|                                                          |    |
| तास्विकक्षेयविषयमसम्मोहनिबन्धनम् ।                       |    |
| आत्मस्योतिः स्थिरं शु ।।१२१॥                             |    |
| सर्ववन्थनविष्क्षेदाद् हुतं मोक्षोऽचिगम्बते॥१२२॥          |    |
| स्रवेषन्थनविष्छेदाद् दुर्तं मोस्रोऽचिगम्बते।।१२२।।       |    |

| • • |                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | तत्रामरीर एकान्ता ।                                                                                            |
|     | वः ॥१२३॥                                                                                                       |
|     | सद्योगबीजयोगेन मतिष्द्यैदमेव च ।                                                                               |
|     | कृत्वैतद् सुमति ।।१२४॥                                                                                         |
| 5   | किल्विषः ।                                                                                                     |
|     | अनिवर्त्याप्तितक्र्वेवं शुभभावोऽभिजायते ॥१२५॥                                                                  |
|     | कल्याणे ।                                                                                                      |
|     | [१०-िद.]समाधिरमिधीयते ।।१२६।।                                                                                  |
|     | गुणमस्तिरेषोऽन्यैयौँगिधर्मौत्करावदः ।                                                                          |
| 10  | ।।१२७॥                                                                                                         |
|     | जानाति पुण्यादेवात्मनोऽपरम् ।                                                                                  |
|     | तथा च वर्तते तस्मिन् यथा भद्रं ।।१२८।।                                                                         |
|     |                                                                                                                |
|     | द्योगतः श्रीमान् निधानादिव वठ्व्यते ॥१२९॥                                                                      |
|     | _                                                                                                              |
| 15  | तदस्यापि तु विज्ञेयं ।                                                                                         |
|     | ते परम् ॥१३०॥                                                                                                  |
|     | वाचनाद्यधिकारित्वमतक्ष्वास्योपजायते ।                                                                          |
|     | उचितं सूत्रस । । १३१॥                                                                                          |
|     | भावाभिसंस्कृतः ।                                                                                               |
| 20  | बुध्यते क्वनं जैनं रूपं स ।।१३२॥                                                                               |
| •   | [११-प्र.]गतमानसः ॥१३३॥                                                                                         |
|     | गम्मीरदेशनां श्रोतुं श्रक्रोत्ये ।                                                                             |
|     | र्न ततो धीमाभयत्नोऽस्यात् पदुरद्भुः(?) ॥१३४॥                                                                   |
|     | पन्यानमपि यस्तज्ज्ञः स प्रष्टव्यो विजानता ।                                                                    |
| 25  | न पुनस्तत्स्थ इत्येव प्राणिसाधर्म्यमात्रतः ॥१३५॥                                                               |
|     | सत्सरेरित्थमेचेइ श्रोतच्या धर्मदेशना ।                                                                         |
|     | गम्भीरायाँ, न जानाति सस्मन्त्रो नष्टनाश्वनः ॥१३६॥                                                              |
|     | स पुनर्जायते ताबदाचारात् सज्जनश्रुतेः ।                                                                        |
|     | मात्मकोधनियोक्षय पुण्याचेत्याद सर्ववित् ॥१३७॥                                                                  |
|     | भारतका न के अन्यान के सम्बद्ध सामाना सामाना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स् |

| गुणोत्कर्षेण सर्वत्र महत्तिर्धुज्यते सताम् ।               |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| बाघाऽदर्भनतश्रेव तथा चायं भवतिते ॥१३८॥                     |     |
| मिथ्यादर्शनयोगेन तदन्यस्त्यन्यथा जडः।                      |     |
| व्यमिचारसमाशक्की स्वां जाति बाधते तथा ॥१३९॥                |     |
| एवं सस्यामहत्तिः स्यान्न च साऽध्युपपद्यते ।                | 5   |
| तत्रापि च सदासङ्का यत् तन्न्यायात् मव[११-द्वि.]र्तते ॥१४०॥ |     |
| पर्यन्तेऽपि ततक्ष्वेष प्रवृत्ती सर्वथा क्रमः।              |     |
| आदौ मार्गानुसारित्वात् तमयं प्रतिपद्यते ॥१४१॥              |     |
| देशना पुनरस्यैवं गम्भीरायोंचिता परा।                       |     |
| प्रायेण सक्ष्मबुद्धित्वान्नान्यथाऽऽक्षिप्यते स्वयम् ॥१४२॥  | 10  |
| धर्माधर्मव्यवस्थायाः शास्त्रमेव नियामकम् ।                 |     |
| तदुक्तसेवनाद् धर्मः, अधर्मस्तद्विपर्ययात् ॥१४३॥            |     |
| तत्कर्जाप्तमतीत्यादि तद्वज्ञादिसम्भवम् ।                   |     |
| उत्तमं कारणं बोतद् विज्ञेयमुभयोरिय ॥१४४॥                   |     |
| तुच्छं बाह्यमञ्जूष्टानं तन्त्रयुक्त्योभयोः स्थितम् ।       | 15  |
| अमन्य-मरुदेन्यादिग्रुक्ति-ग्रैवे[यकाप्ति]तः ॥१४५॥          |     |
| तद्त्र यत्नः कर्तव्यः सच्छास्त्रश्रवणात् परः।              |     |
| म्रुक्तिवीजमकरणमेतदाहुर्मनीषिणः ॥१४६॥                      |     |
| यात्रत् किठिचच्छुभं यते ।                                  | -00 |
| ज्ञानादिभावतः क्षिपमिति तत्त्ववितो विदुः ॥१४७॥             | 20  |
| दीषाञ्च • • •                                              |     |
| [१३-प्र.] द्रव्यतोऽप्यानयत्ययम् ।                          |     |
| देवताबहुमानेन निवेदयति चानघम् ॥१६३॥                        |     |
| मनःक्रिया मधाना तु मनःशुद्धचाप्तसाधना ।                    | 25  |
| परतस्त्राता सम्यग् द्वितीया परिकीर्तिता ॥१६४॥              |     |
| वैलोक्यसुन्दरं सर्वे साधु सम्पादयत्ययम् ।                  |     |
| वरतस्याय तद्यानानि तद्यावं वापि (श्विभाष्यति ॥१६५॥         |     |

10

15

20

25

सामान्येनैक्माख्याता तृतीया न्वचरित्रिणः । न भवत्येव नियमादित्यादुस्तन्त्ववेदिनः ॥१६६॥ नाविशुद्धं मनो न्यस्य तयौदार्यात् मवर्तते । मुक्त्यासन्नेषु भावेषु व्यक्तं चारित्रमोहतः ॥१६७॥ भृद्रवन्मालतीगन्धसमाकृष्टः प्रयात्यलम् । चारित्रिणस्तु सद्धर्मादुत्तरोत्तरवस्तुषु ॥१६८॥ समारोपस्त्वसत्कामाक्षोमादिभ्योऽवगम्यते । मुद्रा-रक्षादियोगस्य तत्र वन्ध्यत्वदर्शनात् ॥१६९॥ चारित्रिणस्तु सद्भावे तथैवाऽऽपतिते सति। श्चद्वैर्वि[१३-द्वि०]नायकैः प्रायोऽनग्रहोऽपि न भिद्यते ॥१७०॥ भावस्तु नियमादेव भिद्यते नैव केनचित्। कायपातादिभावेऽपि शुभालम्बनयोगतः ।।१७१॥ चिन्तारत्नातुगं चित्तं न स्वतोऽन्यत्र वर्तते । तद्गुणक्रस्य दीर्गत्यादुद्विप्रस्य तथा ग्रयम् ॥१७२॥ द्वयाम्यासात् पुनर्धीमान् यतःचारित्रमाग् भवेत्। असपेण ततस्वैवसुपन्यासोऽपि सुनितमान् ॥१७३॥ दानं सदात(?न)मनयोर्महादानं च कीर्तितम् । दातुर्हितं सुदानं(नं) स्यान्महादानं द्वयोरिप ॥१७४॥ न्यायाजिनं ददात्येक औद्धत्यरहितस्तथा। पात्रादिगतवित्तश्च पञ्चातापादिवर्जितः ॥१७५॥ तदन्योऽप्येवयेवेति शासार्थगतमानसः। . . . . . . . स्वतुकम्पादिमान् दृढम् ॥१७६॥ त्यागातु पुण्यजनकमाद्यमन्ये विद्[ १४-प्र०]र्बुधाः । सहैतेन द्वितीयं तु परिमोगोत्यकारणस् ॥१७७॥ लामोऽपि चानयोज्यायानेवमेबोपपद्यते । परोपतापरहितः श्वभाज्ञष्ठानसङ्गतः ॥१७८॥ पद्मनार्थेन संयोगः शक्केन तु न जातुषित्। लोकद्वयहितो बाद्यस्तदन्यस्त्वहितो मतः ॥१७९॥

निविद्धकर्मभावेन न द्वयित चान्नवम् । एवं सञ्जायते चाघो द्वितीयस्तु विपर्ययात् ॥१८०॥ एवमभ्यासतः सम्यक् क्षयोपश्रमयोग्यताम्। कालेनाप्नोति नियमाचारित्राप्तिनिबन्धनम् ॥१८१॥ चारित्रलिधरेषा सा संयमश्रेणिरुत्तमा। 5 मबद्रमानल[१४-६०]ज्वाला क्लेशानां मलयक्रिया ॥१८२॥ परा निवृत्तिः पकृतेर्दिदशामवनकिया। संयोगशक्तिन्यादृत्तिकैवल्याप्तेश्च सत्स्यितः ॥१८३॥ बोधमण्डकरी चैव रागादिनिधनक्रिया। भवान्त्रमाप्तियात्रा च स्कन्धाभावक्रियेति च ॥१८४॥ 10 प्रशान्तवाहिता चैव गीयते ग्रूरूपयोगिभिः। भवाव्धिवेलाव्याद्वतिर्घातिकर्मजरेति च ॥१८५॥ अस्यामयमवस्थायां निर्वाणार्थे त चेप्टते । भावेनैकान्ततो धीमान् द्रष्यतस्त विकल्पतः ॥१८६॥ मकुत्ये[श्चा]दियोगानां यत् कार्यमनुवर्तते । 15 क्षयोपश्रमसामर्थ्यादिति तस्विवदो विदुः ॥१८७॥ [१५-प्र०]नमस्कारादिको योगः सर्वीऽपि विविधो मतः। सदिन्छा-शास्त्र-सामर्थ्ययोगमेदेन तत्त्वतः ॥१८८॥ ममाद . . . . . . . . पि यः क्वचित् । नमस्कारादिरुच्छ्वास इच्छायोगोऽभिषीयते ॥१८९॥ 20 शास्त्रयोगः पुनर्हेयो यथाश्वास्त्रं स एव हि। कायादिसंयमोपेतः अच्याक्षिप्तस्य भावतः ॥१९०॥ शास्त्रोक्तं विधिमुङ्कद्वय विशेषेण श्रमाश्रयात्। सामर्थ्यपोगोऽसावेव तीवावाच्यगुणोदयः ॥१८१॥ यथामच्यं मतिहादि मोक्तमस्य विश्वक्तये। 25 अन्यथा मत्यपायाय जडानाप्रपत्नायते ॥१९२॥ नित्यक्रमादिविज्ञानयोग्यताऽप्यस्य विद्यते । वत य्व न तद्वाचा महत्त्वस्योपपद्यते ॥१९३॥

नित्यनैमित्तिके कुर्वन् पतिषिद्धानि वर्जयन् । [१५-६०] सञ्चितं चोषभोगेन श्रपयन्तुच्यते नरः ॥१९४॥ शुभाशयादियोगेन चितं सठिचतग्रुच्यते । उपभोगात क्षयश्रास्य किन्तु धर्मानुबन्धदः ॥१९५॥ विरेकास्थासमं होतत् प्रतिबन्धकमप्यलम् । विशिष्ट्रगुणसम्भाष्तेईन्त तत्फलमेव हि ॥१९६॥ तीव्रसंवेगभावेन महाशयकरं हादः। महाबलमवे यद्वच्छ्रयते तु जगद्गुरोः ॥१९७॥ ऊद्र्वदेहक्रियाज्ञानयोग्यताऽप्यस्य तास्विकी। स्रोकव्यवस्थामाश्रित्य लोकोत्तरपदावहा ॥१९८॥ 10 भृत्यानामुपरोधेन यः करोत्यृद्ध्वदेहिकम् । तद् भवत्यमुखोदकं जीवतश्च मृतस्य च ॥१९९॥ भृत्यानामुपरोधश्च क्रेयो लोकद्वयानुगः। गुरुलाघवभावेन धर्मपीडानिबन्धनम् ॥२००॥ तस्माद भन्यानुमत्यैव . . . . . . . । 15 . . . . [ १६-प्र०]त्ययोगेन कार्यमेतन्महात्मना ॥२०१॥ पुण्यान्तरायतोऽप्येषाग्रुपरोधो भवत्यलम् । दीनादिभावतश्चैव तदेतदु . . . . (पपादये)त् ॥२०२॥ एवं दुःखादिविज्ञानयोग्यताऽप्यस्य विद्यते । सर्वथा सर्वपापौघनिवृत्तेः परमास्पदम् ॥२०३॥ 20 दःखाङ्गपरिहारङ्गस्तदपोद्दाय वर्तते । सम्यग् न पुनरङ्गोऽपि कण्टकज्ञानतस्तथा ॥२०४॥ विपर्यस्तश्च बालश्च जहश्चेव यथाक्रमम्। प्रतिपस्यक्रमञ्जेति कालश्क्षरिकादयः ॥२०५॥ बाह्मसङ्गरतिः कामी धर्मच्यामूढ एव च। . 25 दार्ष्टान्तिकार्यपक्षेऽपि योजनीया विचक्षणैः ॥२०६॥ बाह्यस्वभाव [१६--द्वि.] एकस्य तदन्यभवनोत्सुकः । सोऽप्येवमिति नाशाय काष्ट्रकीटे तयेशमात ॥२०७॥

एवेइ योग्यता क्षेया धर्मराज्यमसिद्धये। चकवर्तिपद्याप्ती मानुषत्वाप्तिसन्निमा ॥२०८॥ अवन्ध्यधीफलो क्षेत्र द्वितीयोपासनार्जितः । निधिग्रहणतुल्यस्त समाधिस्तद्वतां मतः ॥२०९॥ अधिमुन्त्यर्थकृत्संज्ञं निरवद्यगुणालयम् । j नृपेन्द्रजन्माप्तिसममेनमन्ये विदुर्बुधाः ॥२१०॥ एतद्युक्तो महात्मेह सर्वथा शास्त्रचोदितम्। उत्तमं हितमाप्नोति सानुबन्धमसंशयम् ॥२११॥ तिर्यक्सत्त्वो यथा योग्यश्रक्रवर्तिपदस्य न। अनीद्द्यस्तथा घरि७-प्रवीमेराज्यस्यापीति तद्विदः ॥२१२॥ 10 तस्मादेवंविधस्यैव दीक्षा कार्या विधानतः। देश-सर्वाभिधानेति यथाभव्यं नियोगतः ॥२१३॥ देशदीक्षोत्तरा यस्मात् सर्वदीक्षा मवर्तते । आदी संक्षेपतस्तस्मादसावेवाभिषीयते ॥२१४॥ गुरुणेयं विधातच्या क्रेयो गुणगुरुश्र सः॥ 15 ज्ञानादिमान् पसिद्धश्च बत्सलः कुलजो महान् ॥२१५॥ ग्रणानां पालनं चैव तथा दृद्धिश्च जायते। यस्मात सदैव स गुरुर्भवकान्तारनायकः ॥२१६॥ त्रतारोपणमत्रादौ तदर्थक्षापने सति। आदित्सोः स्त्रनीत्यैव वणिक्पुत्रोपमानतः ॥२१७॥ 20 स्थिरवतस्य तद्ञु देशसामायिकं महत्। दीयतेऽस्मै विधानेन मधानं धर्मसाधनम् ॥२१८॥ श्रोमनेऽइनि शुद्धस्य निमित्त-व्रतयो[१७-दि०]गतः। अभिवासनमस्योक्तं स्तरिमन्त्रेण यौगिकम् ॥२१९॥ स्वान्तिकेऽस्य मतः स्वापस्तन्मन्त्रार्पणमेव च। 25 स्वतोऽपि तज्जपः सम्यक् चेष्टारूपणमेव च ॥२२०॥ उत्तमं चात्र समबसरणं मण्डलं मतम् । तत्र प्रव्यादिपातेन क्षेयं स्थानादि चास्य त ॥२२१॥

b

10

15

2

तस्मिन्नवगते सम्यक् ततश्रारोप्यते पुनः । स्रवास-गृहयोगाभ्यामस्मै सामायिकं हितम् ॥२२२॥ सवित्तं स पुनर्धीमान् संविग्नेनान्तरात्मना । आत्मानं गुरवे सम्यग् निवेदयति इष्टधीः ॥१२३॥ तदेतत तान्त्रिकं भोक्तं महादानं सनातनम् । दस्त्रैतन्न पुनर्जन्तुर्याचको जायते क्वचित् ॥२२४॥ सदा सर्वन्ददः श्रीमांश्रारिज्यपि ददाति यतु । अनुत्तरं महापुण्यं भिक्षादिग्रहणादिना ॥२२५॥ गुरुस्तद्भावशृद्धचर्यं तथैव प्रति[१८-प्र०]पद्यते । असङ्गयोगयुक्तात्मा न परिग्रहवानतः ॥२२६॥ धर्माक्या तु सततं तेनैव हि महात्मना। कालोचितं पुनः सर्वे सन्नीत्या कारयत्यलम् ॥२२७॥ समानधार्मिकादीनां ततः पूजा भवर्तते । वित्त-शक्त्यनुसारेण विचित्रौचित्ययोगतः ॥२२८॥ कृपणेभ्योऽपि दातव्यमनुकम्पापुरःसरम्। तीर्थकुज्ज्ञाततः किठिचच्छासनोन्नतिकारणम् ॥२२९॥ ततश्च समयाख्यानं भवरूपादिचिन्तनात् । शुभं भावं समासाद्य सम्यग्योगाङ्गमुत्तमम् ॥२३०॥ त्रिसन्ध्यमेतत् कर्तव्यं बहुशो वेति धीमता । गुरुवन्दनयोगेन चित्तरत्नविशोधनम् ॥२३१॥ [१९-द्वि०]देशदीक्षासमासेन कथितेयं जिनोदिता। पापभयकरी शस्ता तथा पुण्यविवर्धनी ॥२३२॥ स एवं दीक्षितः पश्चादिषकारित्वयोगतः । सर्वत्र चेष्टते धन्यः सम्य ् निर्वाणसिद्धये ॥२३३॥ बृहत्कण्या(१न्या)वरण्या(१न्या)यात् पुण्यमस्याज्ञवङ्गिकम् । अधिकारनियोगेन तथेष्टार्थमसाधकम् ॥२३४॥ देवकर्मक्रिया चास्य तृतीयैदोवजायते । किन्तु वाबाङ्गसायेक्षा तद्भावश्चाच्ययस्वतः ॥२३५॥

25

| देवकर्मरतो नित्यं गुरुपूजापरायमः ।                        |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| सस्वार्च सम्महत्तश्च भावेनैव सदैव हि ॥२३६॥                |    |
| द्रच्यतस्त्वन्यथापि स्याचित्रकर्मविपाकतः।                 |    |
| बन्ध[१९-प्र.]स्तत्रापि चारपोऽस्य श्रुमभावसमाश्रयात् ॥२३७॥ |    |
| यथाशक्ति नियोगतः ।                                        | j  |
| यच्च तः श्रीमान् भावसारं यथाविधि ॥२३८॥                    |    |
| पुष्णाति कुत्रलान् धर्मानित्याहारादिवस्तुनः ।             |    |
| त्यागानुष्ठानभेदस्तु पोषधो जिनमाषितः ॥२३९॥                |    |
| द्रच्योपवासे नो यत्नो सस्य शास्त्रबहिष्कृते।              |    |
| यको भावोपवासे तु लोकद्वयहितावहे ॥२४०॥                     | 15 |
| उपारतस्य दोषेभ्यः सम्यग्वासो गुणैः सह ।                   |    |
| उपवासः स विक्रेयो न तु देहस्य श्रोषणम् ॥२४१॥              |    |
| अमोघगुरुयोगादिकरणेन करोति च।                              |    |
| अमोघादिसमाधीनाम्रुपादानं महामतिः ॥२४२॥                    |    |
| अमोघोऽमोघपाशश्च अजितश्चापराजितः ।                         | 15 |
| वरदो वरपदोऽकालमृत्युपशमनस्तथा ॥२४३॥                       |    |
| पते समाधयः श्रेष्ठा ज्ञेया अस्येष्टसिद्धये ।              |    |
| [१९-द्धि.]ल्रन्धिहेतव एते यत् परिणामाः सतां मताः ॥२४४॥    |    |
| आद्यस्य हेतुर्विज्ञेयो गुरुकुत्येष्वमोघता ।               |    |
| तत्पाज्ञेष्त्रपरस्यापि सम्यग्धर्मकथादिषु ॥२४५॥            | 2) |
| तृतीयस्य पुनः क्रोधजयाभिष्रह एव तु ।                      |    |
| विषयाधिकहत्तित्वं चतुर्थस्यात्र कीर्तितम् ॥२४६॥           |    |
| याच्यासाफल्यकरणं पञ्चमस्येति तद्विदः ।।                   |    |
| तदाधिक्यमदानं तु षष्ठस्य श्रुभभावतः ॥२४७॥                 |    |
| रह्मा स्वजीवितेनापि शाणिनां सप्तमस्य द्व ।                | 35 |
| षतैः समन्वितो श्रेष परार्थं कुरुते सदा ॥२४८॥              |    |
| पञ्चमण्डलयागं तु यथाविधिसमाहितः ।                         |    |
| योगोत्तमं करोत्येष मन्त्र-बुद्रासमन्वितम् ॥२४९॥           |    |
| पूजा सर्वोपचाराऽत्र यथात्रक्त्युपपादनात् ।                |    |
| पुष्पादेस्तदमाने तु जपभुद्धा परा मता ॥२५०॥                | 30 |

|    | सम्याद्यते समाधानादमाप्यं पठचिमर्जपैः ।                |
|----|--------------------------------------------------------|
|    | अल्पं मङ्गलमस्या[२०-प्र०]त्र चतुर्विश्वतिभिमेदत् ॥२५१॥ |
|    | ध्येयः स ।                                             |
|    |                                                        |
| 7  | जीवतत्त्वादिभेदेन विज्ञेयोऽयं स्वरूपतः।                |
|    | सर्वथावहितैश्चारुधीमद्भिः पुरुषोत्तमैः ॥२५३॥           |
|    | त्रित्त्वपरिनिष्ठिता ।                                 |
|    | स्वरत्रर्गयकारादिभेदात् सर्वैव मातृका ॥२५४॥            |
|    | सिद्धतत्त्वस्य चरमं ज्ञानं वर्गान्त्यसंयुत्तम् ।       |
| 10 | तच्चोर्ध्वमत्रोक्तं प्रथमाक्षरम् ॥२५५॥                 |
|    | तुय तु सिद्धतन्त्रस्य जीवतन्त्रोत्तरान्वितम् ।         |
|    | अन्त्यान्त्यसचिवं चैवं द्वितीयः , ।।२५६।।              |
|    | अष्टमं सिद्धतत्त्वम्य बिन्दुमत् पठचमेन तु।             |
|    | जीवतक्त्वेन संयुक्तं तृतीर्यं ग्यादिहाक्षरम् ॥२५७॥     |
| 15 | एतदेवेह नि ि०-द्वि.] न्त्यपुरस्सरम्।                   |
|    | चतुर्थमक्षरं सम्यगक्षरज्ञैर्महात्मभिः ॥२५८॥            |
|    | एतज्ज्येष्ठं पुनः प्राप्तमन्त्यान्त्योपान्त्यमेव तु ।  |
|    | एभि[ः सर्वा]र्थसिद्धचर्थमिह पठ्चममक्षरम् ॥२५९॥         |
|    | ज्ञान[?त]तत्त्वस्य यन्न्यूनं तस्यैवेकादशं तथा ।        |
| 20 | रहितं जीवतत्त्वेन तदत्र चरमाक्षरम् ॥२६०॥               |
|    | स विज्ञेयः सर्वेषामेकयौगिकः।                           |
|    | सम्पूर्णरूप एवेह मन्त्रराजः सनातनः ॥२६१॥               |
|    | पठचाक्षरादिरूपस्तु कमेण चु ।                           |
|    | साधुष्वेकाक्षरो यावत् प्रतिलोमव्यवस्थया ॥२६२॥          |
| 25 | अत्र चकाक्षरं बीजं ध्यायन् मन्त्री दिने दिने ।         |
|    | मध्यम तमा त्वहर्निश्चम् ॥२६३॥                          |
|    | अस्णोर्वकंत्रे हृदि नामी गुह्ये चैव श्रिवं शुमम्।      |
|    |                                                        |
|    | २१-प्र.]पश्यत्यसी विद्यां देवीरूपञ्यवस्थिताम् ।        |
| 30 | स्वप्नेऽधिम्नुक्ति मत्यक्ष ॥ २६५॥                      |

| जपंस्त्र्यक्षरमप्येनां द्विस ।<br>सिद्धिंमाप्नोति वाचा च विद्यातो स्त्रमंते वरस् ॥२६७॥                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| चतुरक्षरमप्येनां त्रिसप्ताहं जपन् बुधः ।<br>सिद्धिमाप्नोति साक्षाच्च विद्यातो स्रमते वरम् ॥२६८॥       | 5  |
| जपन् पञ्चाक्षरं चैवं मासमात्रं जितेन्द्रियः ।<br>विष्णुसिद्धिमवाप्नोति महात्मा साधकः परम् ॥२६९॥       |    |
| जपन् पडक्षरं चैवं मासत्रयमहर्निश्चम् ।<br>शिवसिद्धिमवाप्नोति शुभां वै साधकोत्तमः ॥२७०॥                | 10 |
| पद्मासनं समाधिश्र विद्यायोगो वराभया ।<br>अञ्जलिश्चेति पठचात्र महाद्वद्रा यथाकमम् ॥२७१॥                |    |
| नामा[२१–द्वि०]दिमेदभिषाश्र एता श्रेंथा महास्मिमः ।<br>यथामन्यं प्रयोगः स्यादासां सम्पूर्ण एव तु ॥२७२॥ |    |
| सद्धारणांश्रयो क्षेष व्यवहारः सत्तां मतः ।<br>तदस्यैव वि(? व)श्वित्वेन सत्कलो नापरस्य तु ॥२७३॥        | 15 |
| श्रंबणार्देरीय सुक्तमद्वेषादेर्महर्षिभिः ।<br>भव्यत्वबीजाधानादि फलमात्रं तु तन्मतम् ॥१७४॥             |    |
| तथापि श्रवणाद्यस्य तदन्यस्यापि युक्तिमत् ।<br>मतिपत्तिक्रियातीर्तिमिति तन्त्रार्थनीतितः ॥२७५॥         | 20 |
| अयं पुनर्महात्मा यदुक्तवद् शीणकिल्मिः ।<br>तत् समग्रं करोत्येष श्रुभमावसमन्वयात् ॥२७६॥                |    |
| अ न विरुद्धोऽत्र वस्तुनि ।<br>आद्यापि यत् त्र्यद्धोऽयं परिकोर्तितः ॥२७७॥                              |    |
| यथाविमयमेवात्र ।                                                                                      | 25 |

तदर्वचेष्टया चेष बाध्यते मनसापि हि ॥२९२॥

| दिष्यादि ।<br>                                                                                     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| क्तिने अवणे दृष्ट्यामालापे ।<br>क्रविसर्गे च सम्मोहाद् बाध्यते इदः ॥२९४॥                           |    |
| निवेद्य गुरवे सम्यगात्मानं शुद्धचेतसः ।<br>तदुक्तपालनान्नित्यं व्रतं स्यादपरिव्रदः ॥२९५॥           | 5  |
| अशुद्धाहारसम्भोगादयुक्तोपिधारणात् ।<br>स्वातन्त्र्यदृक्त्या सर्वत्र मूर्छया चास्य बाधनम् ॥२९६॥     |    |
| विशिष्टज्ञान-संवेग-शमसारः शुभाशयः ।<br>सर्वथा व्रतमित्युक्तमङ्गं वाश्चे क्रिया-ऽक्रिये ॥२९७॥       | 10 |
| देशनापि यथोक्तेयं दोषाः संसारकारणम् ।<br>मोहो निदानमेषां च त्याज्योऽयं शास्त्रयोगतः ॥२९८॥          |    |
| [१ न] भोगेष्वभिलाषोऽतः सर्वापायां मग्रु ।<br>विचार्यमाणासारेषु धूर्णं स्यात् किमतः परम् ॥२९९॥      |    |
| [२३-६०]मोगसाधनहेतोर्थेद् धर्मानुष्ठानमप्यसम् ।<br>तत् कण्ड्रच्याधिदुःस्तार्ततृषयत्नोपमं मतम् ॥३००॥ | 15 |
| सति तद्वातके हेती तत्र यत्नो यथा हितः।<br>तथैव धर्मानुष्ठानं भवव्याधिनिवृत्तये ॥३०१॥               |    |
| तम्निर्वाणाश्चयो धर्मस्तस्वतो धर्म उच्यते ।<br>मवाश्चयस्त्वधर्मः स्यात् तथामोहमहस्तितः ॥३०२॥       | 20 |
| लक्षणं पुनरस्येदं न भवान्तर्गतैरयम् ।<br>विकल्पैर्वोध्यते स्टस्तरलेक्स्यातिकमादिति ॥३०३॥           |    |
| तत्सिक्वी न वैरं स्याद् वन्ध्यवाक्त्वं तथाऽस्य च (१न) ।<br>रत्नोपस्यानमनमं वीर्यकामम सुन्दरः ॥३०४॥ |    |
| सन्तोषाष्ट्रततृतिः स्थात् तत्रैताः सिद्धयः पराः।<br>असत्रवन्तियोगम् महायोगफल्यदः ॥३०५॥             | 25 |

7,

|            | अतः कोलोपमां धर्मा • • • • • • ।<br>[२४ प्र०]ततो यतित्वमाप्नोति चारुकीस्त्रेऽप्यसगतः ॥३०६॥ |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ।।३०७॥                                                                                     |
| 5          | निर्वाणाञ्चयतो पर्मः शास्त्रयोगादयं पुनः ।<br>तद्त्र यत्नः कर्तन्यो ॥३०८॥                  |
|            | मयोग्यता ।<br>खायते द्रुतमेवास्य सचारित्राप्तिकारणम् ।।३०९।।                               |
| 10         | भवाम्भो ।<br>                                                                              |
|            | प्रधानविजयावस्था तास्विकी शान्तता तथा ।<br>                                                |
|            | चैव परा दोषविषणाता ।<br>मुक्तिपत्तनसम्पाप्तिर्ध्रान्तिच्याद्वत्ति ॥३१२॥                    |
| 15         | ।<br>भवमपञ्चविरतिर्घातिकर्ममृतिस्तया ॥३१३॥                                                 |
|            | अस्यामयमनस्थाया ।<br>                                                                      |
| <b>2</b> C | स एष द्रव्यमारूयातो धर्मकायाश्रयः परः ।<br>मत्रजत्ययमे ॥३१५॥                               |
|            | · · · · · · · · · · · · व्यचित् ।<br>नासंपतः पत्रजित मञ्चजीयो न सिद्धचित ॥३१६॥             |
|            | भाव ।<br>• • तथापि भरतस्थितेः ॥३१७॥                                                        |
| 25         | मधाना क्षुनरेपैव द्रव्यदीक्षां विनापि ।                                                    |
|            | • • • • • • • • • • • । । विश्वा                                                           |

| वं पूर्वोक्तं सविशेषं तु तद् अवेत् ।<br>इहास्त्रि सर्वेदीक्षायां सर्वसं ॥३१९॥                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| · · · · · · · · · · · · · · ।  · • वा राज्यसम्माप्ती सदैवास्ते छरेन्द्रवत् ॥३२०॥               |            |
| स यथा सें ।                                                                                    | 5          |
| कायेन बाचा मनसा चेन्द्रत्वाच्चारु चेष्टते ।<br>यतित्वाद                                        |            |
| अनिवृत्ति थाज्ञाखण्डनाद् ध्रुक्स् ।<br>बाह्यसंयम्भावेऽपि ज्ञेया नैकान्ततो हिता ॥३२३॥           | 10         |
| चौरानिष्काष्कपाटपिधानकातमत्र तु ।<br>न्याट्यमन्ये पापाय केवलम् ॥३२४॥                           |            |
| भवीत्सुक्योद्भवः पापश्चीरश्चात्र मनोरथः ।<br>भवधस्तिताः श्रुद्रो मिथ्याचारविधायकः ॥३२५॥        |            |
| संयम्य य आस्ते मनसा स्मर्त् ।<br>इन्द्रियार्थान् विमृदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥३२६॥          | 15         |
| भत्यपायफङ्श्रेष महानिकृति ।<br>[२५-६०]शातनतश्रेव विषयोत्कर्षतस्त्रश्रा ॥३२७॥                   |            |
| न चान्तवाहितामावे सत्येतदुपपद्यते ।<br>कोकृड्रफ़्टिच्यवच्छेदो छेन्नतो दर्निः ॥३२८॥             | <b>3</b> ) |
| . द्वतिमात्रं नोपायस्तत्मिद्धयै योग्यतां विमा ।<br>अक्षुम्युदीक्षाकोडावदुक्तमायमिदं पुरा ॥३२९॥ |            |
| अस्य त्सर्ववृद्धेकोच्येः ।<br>कृक्षमुद्धतरसास्यादतस्यास्यादयादि चानवम् ॥३३०॥                   |            |
| समाधिरेतहास्वातं तृतीयोपासनार्जितः ।<br>पालेकानिधिकाना सम्बद्धः ॥३३१॥                          | <b>2</b> 5 |

# श्रीहरिमङ्गसूरिविरिचतः

|            | स्वानेऽनामोगतः स्वल्पमपि संज्ञोत्तराश्चयम् ।                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            | सद्धर्भ नादि तत्फलं स ॥३३२॥                                                  |
|            | शुद्धा सृ[२६-प्र०]दु-मध्यादिना युतम् ।<br>सान्तराद्ययनं यावद्ध्या ॥३३३॥      |
| ;          |                                                                              |
|            | तत्रैव च यथा वीजं तत्प्ररोहादि।<br>                                          |
| 10         | दिफल्दमनेन क्रियते ध्रुवम् ।<br>वाषकामावतः सम्यक्तन्त्रगर्मे : ॥३३६॥         |
|            | ।<br>[? निर्वा]णार्थ विद्वायोच्चैश्चेष्टते न कदाचन ॥३३७॥                     |
|            | पथि गच्छन यथा कश्चिः ।<br>                                                   |
| ឋ          | स्थितये सापि तत्सिद्धचै न तत्रैवाभियोगतः।<br>अभियोगः ।।३३९॥                  |
|            | श्रुभयोगतः ।<br>निर्वाणं जायते तद्वदेतस्याप्यत एव तत् ।।३४०॥                 |
| 20         |                                                                              |
|            | उक्तं मासाघपर्यायगृद्धया द्वाद्ञ ।                                           |
|            | ॥३४२॥                                                                        |
|            | · · ·                                                                        |
| <b>2</b> 5 | · · · · · · · · · · · · · ।<br>· · · • द्व निर्फित्य तदिष्टं फलमाप्यते ॥३५०॥ |

| मतिपातंऽप्पर्यं के !                           |    |
|------------------------------------------------|----|
| • • • • • • • • • • वतः ॥३४५॥                  |    |
| अन्ये निराश्रवत्वेन प्रतिपातो न विद्यते ।      |    |
| भूमिकाक्रमसद्भाः ।।३४६॥                        |    |
| दतः।                                           | 5  |
| भ्रयोपश्चमजत्वेन भायिकत्वेन चा त् ॥३४७॥        |    |
| सर्वसामायि [१५तुया] ।                          |    |
| · · · · · · · ·                                |    |
| यथोक्तदीक्षया चार्य प्रायः ।                   |    |
| धर्माधर्मक्षयकरी न्याय्ये परा ततः ॥३४९॥        | 10 |
| एतदेव समाश्रित्य गीतमन्यैर्पि हादः।            |    |
| धर्माधर्मक्षयकरी दीक्षेयं पारमेश्वरी ॥३५०॥     |    |
| यथोक्तभावयुक्तश्र परेषामपि दोक्षितः।           |    |
| तस्वागमं समाश्रित्य तथा चोक्तमिदं हि तैः ॥३५१॥ |    |
| वर्णो गृहकुमेर्यद्वन्मानुष्यं माप्य सुन्दरम् । | 15 |
| तत्यासावपि तरवेच्छा न पुनः सम्भवर्तते ॥३५२॥    |    |
| विद्याजन्माप्तितस्तद्वद्विषयेषु महात्मनः।      |    |
| तस्बज्ञानसमेतस्य न मनोऽपि पवर्तते ॥३५३॥        |    |
| महाप्यप्रवृत्तोऽयं सर्वत्र विगतस्पृहः ।        |    |
| पश्चभावमतिकान्तः शिवकुत्यपरायणः ॥३५४॥          | 20 |
| पश्चिनीपत्रसद्य[२७-६०]स्तस्यज्ञानसमन्दितः ।    |    |
| विवयोदकयोगेऽपि तदसङ्गः स्वमावतः ॥३५५॥          |    |
| सदाश्चिवसमावेशी महाध्यानाभिनन्दितः।            |    |
| अधिकारक्याच्छेपरचिमात्रोपमोगक्कत् ॥३५६॥        |    |
| एवंविषस्वमात्रस्तु यत् स्मामायिकवानपि ।        | 25 |
| त्रहत्र तप्ततो मेदो नैव कथन विद्यते ॥३५७॥      |    |

|    | इत्यं चैतिदिरैष्टच्यं यदस्या अधिकार्यपि ।<br>विक्रिष्ट एव गदितस्तैरेवोक्तमिदं यतः ॥३५८॥    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | तीत्रभोगामिलाषस्य त्रतविष्नस्य भोगिनः ।<br>स्थूरबुद्धेः कृतष्नस्य गुरावषद्वमानिनः ॥३५९॥    |
| 5  | त्रिश्ववित नस्य परयोगारतेस्तथा ।<br>नैव दोक्षाधिकारः स्यादधिका [२८–प्र०]स्य तु ॥३६०॥       |
|    | वर्थोक्तगुणभावेऽपि शुद्धैः समधिकीर्गुणैः ।                                                 |
|    | • • • • • • • • • • • . • ३६१॥                                                             |
| 10 | प्रदेशान्तर इत्यपि ।<br>इष्टार्यसाघकं स्पष्टं यत एतत् तथव हि ॥३६२॥                         |
|    | <b>भिवज्ञानं य आसाद्य वि ।</b>                                                             |
|    | मेव गच्छति ॥३६३॥                                                                           |
|    | यस्त्वेतदिप चासाद्य विषयान् पुनरीहते ।<br>असीणपश्चभावोऽसी तामे(ने)वाप्नोति सुन्दरान् ॥३६४॥ |
| 15 | भूयोऽनेनैव वर्स्मना ।<br>अधिकारक्षयात् सम्यग् द्ववितयप्येष यास्यति ॥३६५॥                   |
|    | एवमादीनि भूयांसि वचनानि शिव ।<br>न्युच्चैंस्तदेतत् सिद्धमेव नः ॥३६६॥                       |
|    | क्रेथं तद् भावलिक्नं च इन्तास्याः पारमार्थिकम् ।                                           |
| 20 | उक्तानुक्त [२८-द्वि०]समन्दिक्क ।।३६७॥                                                      |
|    | आदरः करणे मीतिरविष्नः सम्पदागमः।                                                           |
|    | जिज्ञासा तज्ज्ञसेवा च सद्जुष्ठानलक्षणम् ॥३६८॥                                              |
|    | वेऽत्रैव व्यवस्थिते ।<br>विश्विष्टभावसम्बन्धादयस्त्रेनैव योगिनाष्ट् ॥३६९॥                  |
| 25 | असङ्गरनेह एपो यत् स्वामाविक इहात्मनः। मोन्यानां हितवस्तुनि ॥३७०॥                           |

| इतरस्मादपि स्नेदादसदासम्बनेऽपि दि।                 |
|----------------------------------------------------|
| हवा महत्तिरेतेषां य ।।३७१॥                         |
| तान्यपि यत्नेन चश्चः श्रोत्रं मनस्तथा।             |
| स्नेहस्यालम्बनं यत्र तत्र यान्ति पुनः [पुनः] ॥३७२॥ |
|                                                    |
| न मेदतः ॥३७३॥                                      |
| [२९-प्र०] <b>आगतः</b> ।                            |
| अम्मोधिबेलोपमया शेषस्रोतो ॥३७४॥                    |
|                                                    |
| ये तथा तदुपयोगतः ॥३७५॥                             |
| रोगो चितक्रियाभावादारोग्यं मम्य ।                  |
| ।।३७६॥                                             |
| व्याध्यपीदा च विश्विष्टक्कानसम्भवः।                |
| आधिक्यं चेतसो धैर्यं दीक्ष ।।३७७॥                  |
|                                                    |
| भयसमायोगे धुदल्पैबोपजायते ॥३७८॥                    |
| अत एवास्य नो ज्याधि ।                              |
| सदा ॥३७९॥                                          |
| मातिमं जायते ज्ञानमविसंवादि तास्विकम्।             |
| [२९-दि०]नामयमेष तु ॥३८०॥                           |
| गम्भीराधययोगाच परिश्वदाद् मवत्यसम् ।               |
| । १३८१न।                                           |
| विर्वाणस्थान्यत् त्वातुपश्चिषः ।                   |
| देखलाप्त्यादिकं विशं योगसिद्धयन्तम् ॥३८२॥          |
|                                                    |
| [वैयानि] ध्यारतं च परचातिमहोदयम् ॥३८३॥             |
| भात्यन्यास्याप्तिसदर्शं तत्त्व ।                   |
| *                                                  |

| नास्मिन् सति विपर्यासः कदाचिदुपजायते ।<br>श्रक्त्यादिरूपाथ ।।३८५॥                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| तुगः परः ।<br>प्रणिधानं सदा शुद्धं सर्वकल्याणकारणम् ।।३८६॥                              |
| मार्गा ।<br>                                                                            |
| विश्रुद्धभावनासारं त ।।<br>                                                             |
| त्सनातनपदावहम् ।<br>ब्रह्मयागविधानेन शास्त्र उक्तं ॥३८९॥                                |
|                                                                                         |
| औचित्यावन्ध्यता चा                                                                      |
| · · · कालमप्येत्रं जानाति मातिभादिना ।<br>विश्रुद्धादागमाच्चेति · · · · · · ।।३९२॥      |
| · · · · · · · · · · · · · · · ।  · · [३०-६०]नि नेक्षते यस्तु वर्षादुर्ध्व न जीवति ॥३९३॥ |
| जिहा च नासिका चैव ।<br>· · · · · · · · · · ·                                            |
| मृत्युज्जयास्मृतिश्रेव जपश्चेथिस्यमेव च ।<br>तथा                                        |
| रान्तितः ।<br>इंसान्त्यश्राघनात्रयेष मृत्युज्जय उदाष्ट्रतः ॥३९६॥                        |
| · · · · · · · · · · गति द्वराख्यम् ॥३९७॥                                                |

| दिच्यो विमाननिवहो इ ।                         |
|-----------------------------------------------|
| ॥३९८॥                                         |
| [३१-प्र०]सद्भावकस्त्रदाक्षिण्यसङ्गताः ।       |
| स्व ।।३९९॥                                    |
|                                               |
| थाश्र दिविघाः पद्महंसादिसङ्गताः ॥४००॥         |
| दि                                            |
|                                               |
| सच्चो धर्मात्मा सत्सामध्याऽनया सदा ।          |
| नि द , . , । । । । । । । ।                    |
| तजन्मनाम् ।                                   |
| करोति विधिना सम्यग्मक्त्या न दि।।४०३॥         |
|                                               |
| [३१-६०]निर्वाणसाधनम् ॥४०४॥                    |
| क्षोमनोऽयं परो धर्मी विज्ञप्त्यः।             |
|                                               |
| रु नर्तनं च जिनान्तिके ।                      |
| करोति चहुरो दा इ ।।४०६॥                       |
|                                               |
| विम्बानां महापूजां करोति च ॥४००॥              |
| परिवारं तः ।                                  |
|                                               |
| नतः प्रायो भोगानप्येष सेवते।                  |
| व्यतो ॥४०९॥                                   |
|                                               |
| [३२-म०]शुद्धिय रामादिरहितत्वं शुनिर्जनी ॥४१०॥ |
|                                               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       |

| બ્ | बीहरिमद्रस्रिविरिकतः महासिद्धान्तसमुख्ययः । [ ४१२-५३               |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|    | गतिद्वयेऽप्येष परार्थोद्यतमानसः ।                                  |
|    | तथा । । । १२॥                                                      |
|    |                                                                    |
|    | आश्रर्यमावतस्त्वाशु कश्चित्तेनापि जन्मना ॥४१३॥                     |
|    | सिद्धिर्वसाल ।                                                     |
|    |                                                                    |
|    | सा पुनर्गम्यमानत्वाङ्घोकान्तक्षेत्रलक्षणा ।                        |
|    | ।।४१५॥                                                             |
|    | त्यन्तमनोरमा ।                                                     |
|    | उत्तानच्छत्रसंस्थाना चन्द्रकान्तसमद्युतिः ॥४१६॥                    |
|    |                                                                    |
|    | [३१-६०]क्कागे सिद्धानामक्वाहना ॥४१७॥                               |
|    | तस्वतस्त्वात्मरूपैव शुद्धावस्य ।                                   |
|    |                                                                    |
|    | वोपमर्देऽपि तत्स्वभावत्वयोगतः ।                                    |
|    | न तस्याभाव एवेति क ।।४१९॥                                          |
|    |                                                                    |
|    | नामाबोः न च नो प्रक्तो व्याधिना व्याधिको न च ॥४२०॥                 |
|    | अन                                                                 |
|    | सुद्धी परः ॥४२१॥                                                   |
|    | इत्वाद्योपेक्षया तुर्ये तथा च इ ।<br>                              |
|    |                                                                    |
|    | · · · · · · योजनीयमिदं पुषेः ।<br>अक्ष्मिकः · · · · · · · · ।।४२३॥ |
| •  | पद्धारमण्डम ०, ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ६४ <b>७ ५५</b> ६              |



•

## YOGA-SATAKA

#### Translator's Note

The following translation of Haribhadra's Yoga-Sataka is primarily meant to be a paraphrase of the Prakrit Gāthās that constitute the original text, but some use has also been made of the valuable supplementations provided by the author in his Sanskrit autocommentary. Barring a few unimportant exceptions, the material inserted within brackets, only this much material and the whole of this material is derived from the autocommentary. The major exceptions occur at those places where a bracketed portion expresses the translator's own urge to supply a point of clarification, the minor exceptions need no special mention.

In preparing this translation a substantial source of help has been Dr. Indukala Jhaveri's Gujrati edition of Yoga-Sataka (published by Gujarat Vidyasabha, Ahmedabad) which, apart from containing an illuminating Introduction, offers us a fairly accurate translation and a thoroughly competent elucidation of the Gathas in question. In most cases inaccuracies in Dr. Jhaveri's translation had cropped up because a correct reading of the text was not available to her. It is only as a result of the discovery (made after Dr. Jhaveri's edition was out) of the Sanskrit autocommentary that we are in possession of an almost entirely correct reading of the text. In any case, the autocommentary enables us to correct all those parts of Dr. Jhaveri's translation where the author's intention had been misunderstood or but partly understood. That there must be such cases was only to be expected, that there are so few of them is really surprising.

- 1. Having bowed to Mahāvīra, a lord of yogins (i.e. one who helps and protects those practising yoga) and one who has well demonstrated as to what properly constitutes yoga, I proceed on to narrate the essentials of yoga in line with the scriptural treatment of the same.
- 2. From the definitive standpoint yoga (lit. that which connects) has been here described by the lords of yogins as the coming together (in one soul) of the three (noble) attributes, viz. right understanding etc. (i. e. right understanding, right faith, right conduct); for it is this

(coming together of right understanding etc.) that brings about (the concerned soul's) connection with moksa.

- 3. Right understanding stands for an apprehension of the (true) nature of things, right faith for a belief in the same, while right conduct stands for such activity in relation to things as is in conformity to the scriptural injunctions and prohibitions.
- 4. From the practical standpoint a soul's relation with (i.e. its possession of) the respective causes of right understanding etc. is also to be understood as yoga; this usage follows from the figurative treatment of cause as effect.
- 5. (Yoga as thus understood from the practical standpoint comprises) attendence on the preceptor, a desire to listen to the scriptural topics and the allied practices all duly performed, as also the obeying of the scriptural injunctions and prohibitions as per one's capacities.
- 6. Through this itself (i.e. through yoga as understood from the practical standpoint) there invariably comes about, in due course and as a result of gradual accumulation, the realization of right understanding etc. of the most perfect type (i.e. realization of yoga as understood from the definitive standpoint).
- 7. Just as a man who is properly traversing the path (that leads to his desired city) is called a traveller to his desired city owing to his sure capacity (to reach there) the man who is (properly) performing the (above-enumerated) practices like attendence on the preceptor is here called a yogin (owing to his sure capacity to realize right understanding etc., that is, to become a yogin in the literal sense of the term).
- 8. It is a case with all action that an authorized agent employing appropriate means realizes the aim in view through a gradual intensification of the process of fruition; this is particularly a case with (a journey on) the path of yoga.
- 9. In this case (i. e. in the case of journey on the yoga-path) the authorized agent is an Apunarbandhaka\* or the like, i. e. a person in relation to whom karmic matter has, in this manner or that (i. e. to this extent or that), lost its capacity to dominate (i. e. to cause bondage) and who is of various types,
- 10. The person in relation to whom karmic matter has not in the least lost its capacity to dominate is under the sway of this karmic matter and is absolutely unauthorized (to practise yoga) owing to his attachment to the worldly life.

<sup>\*</sup> A technical term to be explained in Gatha 13.

- 11. It has to be understood that this (i.e. karmic matter losing its capacity to dominate one and thus one's becoming authorized to practise yoga) is due to the karmic matter-particles giving up their nature of being grasped by one's soul (and one's soul giving up its nature of grasping the karmic matter-particles); for otherwise bondage etc. as thus posited (i.e. as posited by the Jaina tradition) will make no sense.
- 12. A definite knowledge to this effect (i. e. as to whether one is authorized to practise yoga) is possible on the part of an omniscient alone; however, such knowledge can be had also by one who is well taught in the signs set forth (as characterizing this or that type of yoga-seeker) by an omniscient.
- IS. An Apunarbandhaka is one who commits a sinful act with not much strong feeling, who attaches not undue value to this frightful worldly life, and who maintains proprieties in whatever he does.
- 14. And here are the signs of a Samyagdṛṣṭi: a desire to listen to scriptural discourses, a sense of attachment for things religious, a vow to offer—as far as it lies in one's competence etc.—humble services to the preceptor and the deities.
- 15. A Caritrin traverses the path (meaning the path of mokşa which, however, is the same thing as the path of righteousness), is possessed of faith, is capable of being roused to perform noble deeds, is active, is attached to things virtuous, and is used to taking up jobs that are within his competence.
- 16. This Caritrin is to be understood as being of numerous types corresponding to the various types of purity acquired by one's samayika or sense of equality, this variety, in its turn, being due to a variety in the types of obeying scriptural injunction. And at the top of these various types stands the one called Vitaraga (lit. one free from all attachment whatsoever).
- 17. For even in case antipathy against the prohibited things is lacking but there obtains attachment, howsoever slight, towards the enjoined things the sāmāyika remains impure; on the other hand, a pure sāmāyika implies an identical attitude (i.e. an attitude of neither-antipathy-nor-attachment) towards both (the prohibited and enjoined things).
- 18. This (i. e. the pure type of samayika) is to be recognized as such through a special type of knowledge and a specific type of removal of (karmic) coverage that characterize it; on the other hand, the first

As contrasted to him the darlier two types of yoga-seckers have simply set their eye on the mokya-path.

- (i. e. the relatively impure) type of sāmāyika is to be viewed as something like the arrival (i. e. mere arrival) at a place containing ornaments.
- 19. Activity on the part of such one (i. e. one in possession of the pure type of sāmāyika) takes place simply because that is scriptural injunction just as the potter's wheel whirls simply because it is in conjunction with the stick; moreover, it takes place merely due to the persistence of a past habit (just as the potter's wheel whirls due to the momentum acquired from an antecedent contact with the stick).
- 20. That is why the ascetic has often been described in the scriptural texts as one who accords an identical treatment to the man striking him with an axe and one smearing him with sandal-paste,\* as one who adopts an identical attitude towards pleasure and pain, as one who develops attachment neither towards the worldly life nor towards mokşa.
- 21. These various types o' conduct appropriate to the various stages of spiritual development, since they are mingled with the nectar of scriptural injunction (i.e. since even if undertaken spontaneously they happen to be enjoined by scriptures), are all yoga.
- 22. They are yoga because they satisfy the definition of the term 'yoga' (i. e. the definition that all proper conduct is yoga), because all of them (somehow) involve a cessation of (certain) mental modes ('the cessation of mental modes' being Pathjali's definition of yoga), because they connect the soul with mokşa (i. e. they lead it to mokşa) as a result of its thus tending to perform virtuous acts (this broadly covering both the earlier definitions of yoga).
- 23. Even in the case of these (various types of yoga-seekers) it is quite often an external (i. e. scriptural) injunction that is responsible for the tendency towards a proper type of conduct a tendency that is thus (i. e. on account of its being accompanied by a deep faith in scriptural injunctions) rendered very pure.
- 24. Hence the preceptor should administer befitting discourses to these (various types of yoga-seekers) after having estimated through the above-mentioned signs their respective stages of spiritual development—just as the physician administers appropriate medicines (to his patients after having diagnosed their respective ailments through various symptoms).

<sup>\*</sup> The phrase 'vāsi-candana-kalpa' can also be interpreted as 'one akin to the sandal-tree sought to be chopped off by an axe.' In that case the idea sought to be conveyed here will be that just as the axe that seeks to chop off the sandal-tree is made fragrant by this tree the man who seeks to harm the ascetic is sought to be benefitted by this ascetic.

- 25. One belonging to the first type is to be taught secular duties through a general (i. e. straightforward) instruction in virtues like non-oppression of others, those like a worshipful treatment of the preceptor, the deities and the guests, those like charity to the poor.
- 26. It is in this very manner that he (i. e. the first type of yoga-seeker) subsequently enters the path (to mokṣa)—as if one who had lost his way in the forest has given up what was no path and has taken up what is a path (more strictly, has given up what was not itself a direct path but simply a by-path leading to this direct path and has taken up what is a direct path).
- 27. One belonging to the second type is to be taught suprasecular duties through an instruction in anu-virtuals (i.e. the five basic
  vows-viz. non-injury, truth-speaking, non-stealing, sex-control, nongreed—in case they are meant to be implemented on a rather limited
  scale) etc.; this instruction should cover all the aspects that ensure the
  purity of a scriptural injunction (e.g. as regards the prohibited things
  the yoga-seeker is to be told that he ought not to do them himself,
  nor get them done through others, nor approve of them when done by
  others) and it has to be imparted after the suitability of the yogaseeker's inclination has been ascertained.
- 28. (These house-holder's virtues are to be taught before the monk's virtues because the former) stand nearer to the concerned yoga-seeker's experience, because his inclination in their favour is rather firm, because he is soon in a position to practise them, and because it is thus (i. e. because it is by following this order of exposition; that the scriptural injunction is properly followed.
- 29. One belonging to the third type is to be instructed by ably adopting the appropriate methods of discourse and with a heart full of fervour in sāmāyika\* etc.; this instruction has to be of multifarious kinds (corresponding to the various sub-stages through which this type of yoga-seeker is to pass) and such as can well be conducive to the higher stages of spiritual development.
- 80. Earning one's livelihood without violating scriptural injunctions, practising charity that is pure owing to its being enjoined by scriptures, following regulations that pertain to divine worship and to diet, performing daily religious rites—these (house-holder's virtues) culminate in yoga (i. e, in spiritual enlightenment of various types).

In this case sămăyika is the name of one of the accessory vows to be taken by a Jaine house-holder; it consists in desisting from vices for a definite period of time.

- 31. Even things like caitya-worship (i. e. prayer, contemplation etc. in dedication to a revered personage or deity), providing resting-place to monks, and listening to acriptural discourses are yoga to a house-holder. What to say of the path that consists of (i. e. culminates in) spiritual enlightenment?
- 32 Things like these are the subject-matter of instruction that is to be imparted to a house-holder; on the other hand, a monk is to be instructed in all those things that constitute his proper life-routine.
- 83. Thus a monk must stay with the preceptor and under his supervision, he must attend on the preceptor in a manner that is proper, and he must perform at due time his (daily) duties like sweeping the residence.
- 84. Furthermore, he must not make secret of his capacities and must in every case act with a feeling of tranquillity; again, a command given by the preceptor should always be regarded by him as something that is in his best interests, as something that is a great favour done to him.
- 85. His observance of discipline must be without lapses, he must live on pure diet received through begging conducted purely (i. e. conducted in accordance with scriptural injunctions), he must duly undertake self-study and must remain in a mord of readiness in relation to death etc. All these constitute the subject-matter of instruction that is to be imparted to a monk.
- 36. To impart the above-enumerted instructions to unfit persons (i. e. to persons not authorized to enter the yoga-path) or to impart a different set of instructions to fit ones constitutes no proper instruction and is invariably a cause of bondage; on the other hand, a piece of properly imparted instruction constitutes yoga (inasmuch as it leads to moksa).
- 87. Behaviour unbecoming of a yogin on the part of the preceptor is to be treated as conducive to extermely evil consequences; for owing to such behaviour the qualities that go with a yogin are held in contempt, these persons (i. e. these pseudo-yogins) who are already in a state of. (spiritual) loss become further losers, and there is a reduction in the observance of religious practices.
- 88. After a piece of instruction (belonging to one of the above-enumerated types) has resulted in spiritual enlightenment and the yoga-seeker concerned is on way to the higher stages of spiritual development it is usually (i.e. leaving aside the case of the most

elementary stages) incumbent on him to scrupulously practise the following regulations.

- 39. The yoga-seeker must always proceed further in a due fashion, that is to say, after having ascertained his suitability through an observation of his own nature, through finding out as to what others say about himself, through determining as to how pure are his life-operations (i. e. bodily, vocal and mental operations).
- 40. One should purify his body through blameless movements etc., his speech through (blameless) utterances, while he should purify his mind through noble thoughts. All this is what constitutes purification of operations.
- 41. Some say that body is known (to be fit for yoga) by its pleasing constitution, speech by its pleasing tone, while mind is known (to be fit for yoga) by its invoking pleasing dreams. (According to these people) it is this what constitutes purification (of operations).
- 42. Here (i. e. in case suitability is present there) the way to proceed on to a higher stage of spiritual development lies in taking recourse to appropriate material etc. (i. e to appropriate material, place, time etc.) and doing things in the presence of a competent preceptor and to the accompaniment of due ceremonies (like salutation etc.)
- 43. The chief thing to be understood about the ceremonies like salutation etc. is that they should be performed under pure external conditions (i. e. under conditions laid down in the scriptures). This purity of external conditions must be properly ensured, for otherwise the ceremonies in question will be no proper ceremonies.
- 44. Afterwards (i.e. after the yoga-seeker has reached a higher stage of spiritual development) he should keep company with those who are either superior to himself in perfection or equal to himself; besides, he should ever keep in mind the practical injunctions that are obligatory on one belonging to the stage of spiritual development attained by himself.
- 45. He should develop an attitude of high regard for the stages of spiritual development higher than the one attained by himself, he should meditate over the nature of the worldly life properly (i. e. with a heart full of fervour) and in various ways, and whenever there arises in him a feeling of apathy for the stage of spiritual development attained by himself he should adopt different kinds of measures (in order to overcome this feeling).
- 46. For this (feeling of apathy) has been described (in scriptures) as arising when the past (evil) deeds are coming to fruition; but then

such a phenomenon is usually remediable through appropriate measures, just as fear etc. are well known to be remediable that way.

- 47. Thus a place of protection is a remedial measure against fear, a medical operation a remedial measure against disease, a spell a remedial measure against poison; really speaking, these (place of protection etc.) are but several types of wholesale eliminations (more correctly, causes of wholesale elimination) of the past (evil) deeds.
- 48. In the case under consideration the preceptor is like a place of protection (in relation to the past evil deeds viewed in the form of fear), penance like a medical operation in relation to the past (evil) deeds viewed in the form of disease, while self-study is like a spell obviously capable of annihilating delusion (born of the past evil deeds) viewed in the form of poison.
- 49. The truth of the matter is that there is usually the obviation of an obstacle nay, there is rather the derivation of a positive benefit as a result of endeavouring for these (i. e. for the preceptor etc. which are likened to a place of protection etc.); for this (i. e. the past deed responsible for the concerned feeling of apathy) is after all capable of elimination. [Had the past deed in question been incapable of elimination as some deeds certainly are all endeavour to seek their elimination would have been an unnecessary source of worry.]
- 50. The fourfold seeking of protection (i. e. seeking protection at the hands of the Jaina tirthankaras, the liberated souls, the ascetics of the Jaina order, and Jaina religion), disparagement of the evil deeds (ever performed), a hearty approval of the noble deeds (performed by whatever person)— this group of performances ought to be constantly undertaken under the conviction that it is conducive to desirable consequences.
- 51. The just mentioned means of yoga-realization (as also the following ones) are to be treated as appropriate for two types of yogins—viz. those who have just entered the yoga-path and those who are in the process of becoming accomplished yogins—(i. e. appropriate for all yogins except the accomplished ones)\*; however, it is only for the latter of these two types that the following ones are the most suitable means of yoga-realization.
- 52. One must properly study the scriptural texts pertaining to spiritual cogitation headed under the technical title 'bhavana') and he

<sup>\*</sup> To be explicit, the first type includes the Apunarbandhakas, the second the Samyagdṛṣṭis and Cāritrins.

must frequently listen to the discourses of an accomplished teacher (i.e. a teacher well-versed in the relevant topics); when as a result of all this one has grasped the meaning of the texts in question he should undertake self-observation most carefully and with a view to detecting the defilement vitiating his soul.

- 58. In this context attachment, aversion and delusion are the defilements that manage to vitiate a soul; they are to be treated as a soul's medifications born owing to the fruition of its karma (i. e. past deeds).
- 54. And karma is of the form of matter-particles of various types that have been associated with a soul since beginningless time; its external conditions (i.e. the external conditions of its association with a soul) are wrongfulness etc. (i.e. the undesirable spiritual traits that are supposed by the Jaina tradition to be the cause of a soul's bondage)\* and, logically speaking, it is something akin to past time.
- 55. Just as all past time (i. e. each and every moment of what we now call 'past time') was once something present and it constitutes a beginningless series, so also is the case with karma whose "being done" is akin to (a moment of) time "being present"; (i. e. all karma was once something being done and it constitutes a beginningless series).
- 56. The idea of an incorporeal entity (like soul) being hindered or helped by a corporeal entity (like karmic matter is tenable); it is just like our common experience of a man's consciousness being affected (unfavourably or favourably) by his taking wine, medicine etc.
- 57. Thus the association of these two (i.e. of soul and karmic matter) is beginningless like that of gold and rocky substances (which are an ingredient of gold-ore); even then there are means (viz. right understanding etc. in the former case, the appropriate chemical processes in the latter) through which the two are dissociated from each other.
- 58. Both bondage and moksa (that are posited by all systems of spiritualism) thus find an explanation without a resort to figurative expression, and so also do the pleasures and pains of our everyday experience; this is not possible otherwise (i. e. on any other metaphysical hypothesis). This much (metaphysical argumentation which is of the nature of a) side-discussion must suffice.

<sup>\*</sup> The word—compound used there might also mean that harms is an external condition of wrongfulness etc. But this idea is already implicit in the preceding Gaths.

- 59. Here attachment is to be defined as a feeling of attraction, aversion as a feeling of antipathy, while delusion is to be defined as ignorance. One has to think out as to which among these afflicts him rather intensely.
- 60. After it (i. e. the defilement in question) has been detected one—holding firm in his faith in scriptural injunctions, seated in a lonely place, and having properly got ready (i. e. having performed the totality of prescribed rituals)—must ponder over the essential nature, the immediate consequence and the ultimate consequence of its object (i. e. of the object of the defilement in question), essential nature etc. which constitute the defects of this object.
- 61. Having paid his homage to the preceptor and the deities one must sit in padmāsana posture\* or the like, unmindful of the presence of gadflies, mosquitoes etc. on his body and with his mind centred on the subject-matter concerned (i. e. on the object of the defilement under review).
- 62. From the preceptor and the deities the yoga-seeker receives favour and thereby he accomplishes the task at hand (i. e. he realizes the essential nature etc. of the object of the defilement afflicting him); this favour originating from them (i. e. from the preceptor and the deities) should be recognized as such by the yoga-seeker's own noticing that he has become equal to the task at hand.
- 68. Just as spells, (magically activated) precious stones etc. bestow favour on the worthy one who duly performs the prescribed ceremonies and this they do without physically assisting the person in question, so also is the case with the favour shown by the preceptor and the deities (i. e. they too do not assist the yoga-seeker physically).
- 64. as a result of adopting an appropriate posture one's body is disciplined and one comes to develop an attitude of high regard for those who are known to have adopted the posture in question. Similarly, as a result of being unmindful of gadflies etc. one comes to acquire the capacity to exert himself well; this leads to the yoga-seeker attaining his ultimate aim (viz. success in yoga) as well (i. e. as also to the yoga-seeker attaining his immediate aim viz. realizing the nature of the objects of a spiritual defilement).
- 65. One who has set his mind on it (i.e. on the object of a spiritual defilement) and has bestowed concentrated attention on it comes to realize its true nature; certainly, this (realization of the true

Padmāsana etc. are the postures enumerated and technically defined in Yoga literature.

nature of spiritual defilement) is here the chief cause of the yoga-seeker attaining his ultimate aim (i.e. of yoga-realization on his part).

- 66. The realization of the essential nature of the object under review causes the annihilation of evil tendencies, makes one's mind steady, and is beneficial in this world as also hereafter—this is the declaration of those who are an authority on doctrinal matters.
- 67. In case one's attachment has some woman for its object he should with a properly trained mind ponder over the essential nature of a woman, that is, over the fact that she is almost but an aggregate of abdomenal impurities, flesh, blood, excreta, skeleton.
- 68. Again, he should pender over the fact that as a matter of short run the woman is susceptible to disease and old age while as a matter of long run she is responsible for (the man) being thrown in hell etc., or that as a matter of short run she is fickle in her attachment (for a man) while as a matter of long run she is responsible for (the man's) death even.
- 69. In case one's attachment has wealth for its object he should ponder over the essential nature of wealth, that is, over the fact that it is attended by hundreds of troubles in the course of earning etc. (i e. by those troubles which arise when it is sought to be earned, those which arise when it is sought to be protected, those which arise when it perishes), that as a matter of short run it is liable to depart while as a matter of long run it leads to a contemptible next birth.
- 70. In case one is afflicted with aversion he should ponder over the mutual separateness of souls as also that of matter-particles; (i. e. he should ponder over the fact that the person whom he loves and the one whom he hates are both different from himself; similarly, he should ponder over the fact that things which he finds pleasing and those which he finds displeasing are both different from his body). Furthermore, he should ponder over the fact that as a matter of short run their states (i. e. the states of souls as well as those of matter-particles) are of a fleeting character while as a matter of long run aversion leads to evil consequences in the life hereafter.
- 71. In case one is afflicted with delusion he should, duly resorting to a logic based on experience, ponder over the general nature of things which consists in their being characterized by origination, cessation and permanence.
- 72. It is not proper to hold that what is non-existent is at the same time something existent, for that leads to undesirable contingencies; and for the same reason it is not proper to hold that what is existent

- is at the same time something non-existent. (These positions are not proper) because each attributes to things a nature which does not in fact belong to them.
- 73. On the other hand, when we attribute to things a nature that in fact belongs to them they are found to be characterized by origination etc. (i. e. by origination, cessation and permanence); thus a real entity (in this context, a soul) is not something absolutely changeless (nor something absolutely changing.), for that goes counter to our common experience.
- 74. When one ponders over the nature of things in conformity to the scriptural injunctions one does invariably realize this nature of things; besides, on account of his having exhibited a great reverence for those repositories of noble attributes (viz. Tirthankaras) he experiences the most perfect type of elimination of karmas.
- 75. For those who are not much versed in the practice of yoga a lonely place usually proves to be free from disturbances and one where they succeed in gaining such mastery over yoga-practice as is praiseworthy (on account of its being accompanied by a due observance of scriptural injunction).
- 76. The due performance of the totality of prescribed rituals (which has been enumerated above as the third acceleratory condition of practising yoga) is to be called 'upa-yoga' (lit. that which stands close) because it stands close to yoga-realization (i. e. because it is a proximate cause of yoga-realization),
- 77, Through a constant practice there occurs the realization of the true nature of things and there also arises such a steadiness of mind as accompanies the soul even in future births and is chiefly instrumental in the attainment of the bliss of mokşa.
- 78. Alternatively, applying a technique (of concentration) that is broadly the same as described above one should make, attentively and in a most sincere fashion, the living beings etc. an object of a spirited feeling of friendliness etc.
- 79. To wit, one should evince a feeling of friendliness towards the living beings in general, that of joy (i. e. of reverence) towards those who are superior to oneself in perfection that of compassion towards those who are in a state of suffering, and that of neutrality towards those who are incorrigible.
- 89. In this connection (i. e. while describing the respective objects of the neble feelings in question) the order here adopted has been

- declared (by the Tirthankaras etc.) to be proper, for a correct course of action follows in case this order is followed; on the other hand, to follow a different order will involve improprieties of various types and will thus result in a topsy-turvy course of action.
- Si. as a matter of general rule, the yoga-seeker should live on a pure diet (i. e. on a diet that is pure in itself, has been acquired through pure means and yields pure results). Such a diet is 'sarvasampatkarī bhikṣā' (lit. alms acquired through begging that is beneficial to all concerned) in a literal sense of the phrase.
- 82. The appropriateness of the diet taken must be ensured without fail, just like the appropriateness of the ointment applied on a wound; for otherwise this diet (just like a mis-applied ointment) is unsuitable for the task at hand and leads to a defective result.
- 83. As a result of the possession of the yogic powers there is usually no dearth of things pure (i. e. of pure diet); this must be the case because the doctrinal tradition tells us that one in possession of such powers comes to acquire even supra-natural capacities (which are certainly a much higher achievement than mere pure diet).
- 84. Thus numerous types of supra-natural capacities—like that for procuring precious stones, or that for adopting an extremely minute bodily size, or that for healing patients by sheer touch—are a result of this or that type of increment in yogic powers.
- 85. Possessed of these ever-increasing yogic powers one invariably and properly annihilates the evil karmas and accumulates the good ones; in this way it becomes easy for one to gradually move towards mokşa.
- 86. Defilements annihilated through bodily performances are like a frog cut into pieces (which pieces again become frogs when rain-water falls on them) while the same annihilated through spiritual enlightenment are like a frog burnt to ashes (which ashes never again become frogs).
- 87. Similarly, others too have proclaimed and this proclamation of theirs differs only in words from what we are maintaining that in this yoga-path the meritorious acts are of two types, viz. those like an earthen jar (which ceases to be of any value when broken into pieces) and those like a golden jar (which retains its value even when broken into pieces).
- 88. Again, for Bodhisattvas (i. e. for the beings who are in possession of a spiritually enlightened understanding) it is possible to commit a wrong bodily but it is never possible for them to do so mentally, and that is so because the minds of these beings become pure as a result of the spiritual enlightenment of the type described above.

- 89. It is tenable to hold that things like these happen as a result of the spiritual enlightenment of a suitable type; one must think over the matter himself and with a mind free from all prejudice.
- 90. In this manner one's samayika becomes pure; thereafter one is able to perform meditation of the sukla type\* and gradually making progress he attains omniscience.
- 91. It is merely because of this (i. e. merely because of the just mentioned ultimate consequences) that the vasicandanakalpa person (i. e. the person who does not discriminate between those doing evil to himself and those doing good to himself) has been described by people who are expert in these matters as a possessor of the noblest type of mind; for otherwise there is even a slight harm in developing a mind like this (that being so because such a mind glosses over the evil propensities of the vicious person).
- 92. If one's yoga is completed in this very life he first realizes the state of freedom from all bodily, vocal and mental operations and ultimately the state (of moks;) that is free from the defects like birth etc. and is of an absolutely pure type.
- 93. However, in case one's yoga is left incomplete in this life one (even if he were a god in this life) is next born as a human being belonging to one of the numerous types; but in this new life too the man's interest in yoga continues on account of his constant practice of the same in his earlier life.
- **94.** Just as people see in dreams at the night-time those very things which they had frequently encountered during the daytime, the souls are to resume in the course of a next worldly life what they have frequently practised in the course of this one.
- 95. Hence in one's present birth one should adopt such a course of life as is suitable for a pure type of yoga-journey, and while doing so one should firmly adopt an identical attitude towards the life here and hereafter, towards life and death.
- 96. Possessed of a pure, noble mind one should through a pure fast duly undertaken give up his body at the end of one's life-span, an end that one has ascertained to be imminent.
- 97. And the time of death is ascertained through an indicative sign mentioned in some authoritative text on the subject, through a deity (i. e. through the deity that presides over the body of an

The technical name given by the Jaina Yogic tradition to the highest type of meditation — a type further divided into four sub-types.

advanced yoga-seeker), through a piece of intuition, through a dream, through a non-observation of the star Arundhati etc., through a non-observation of one's nose-tip or of one's eye-ball, through a non-hearing of the auditory fire (i. e. non-noticing of the inner functioning of the auditory sense-organ, a functioning comparable to the burning of live fire).\*

- 98. In this connection an extreme precaution has to be taken as to the purity of one's fast, for one's mind at the time of next birth is of the very same colouring as his mind at the time of this death.
- 99. Of course, even when a desriable type of mind-colouring is present there one should be treated as a proper practiser (of yoga) because of his obeying the scriptural injunctions (and not because of his possessing the mind-colouring in question), for so far as this type of mind-colouring is concerned one must have acquired it frequently enough in the course of a beginningless series of births and deaths experienced by oneself.
- 100. Hence one who aspires after the complete cessation of bodily, vocal and mental operations must endeavour for a proper implementation of the scriptural injunctions, for this verily is what constitutes a departure of the worldly life and a permanent non-departure of moksa (more strictly, what constitutes a cause of this departure and this non-departure).

Alternatively, non-hearing on the part of the auditory fire (i. e. on the part of the auditory sense-organ — whose functioning is comparable to the burning of live fire).

# प्रथमं परिक्तिष्टम् । योगसतकम्ख्यायानामकारादिक्रमः ।

| गायादिः                  | गथाहः         | गायादिः               | गथाई:      |
|--------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| <b>अकु</b> सस्फ्रम्मोदयओ | 8.6           | पृथं तु यंभगोकसा      | 46         |
| अणसणस्दीए १ई             | 36            | एवं पुष्णं पि दुष्टा  | 20         |
| अणिगृहणा बलम्मी          | ₹8            | एसी चेवेत्य कमी       | ۷.         |
| भणियसे पुण तीए           | 90            | एसो सामाइयस्रुद्धि-   | 9 6        |
| अणु भूयव समाणो           | <b>ધ્</b> યુપ | क्रममं च चित्तपोग्गल- | 48         |
| अत्ये रागम्भि उ अउज      | Ęq            | कायकिरियाए दोसा       | 45         |
| असमतीय उ चित्तेषु        | 43            | किरिया उ दंब जोगेण    | 95         |
| भहवा ओहेणं चिव           | 46            | रामणाइएहिं कायं       | ÿ o        |
| अहिगारिणो उवाएण          | 6             | गुरुकुलयासी गुर-      | <b>4</b> 3 |
| अहिगारी पुण एत्यं        | \$            | गुरुणा लिंगेहिं तओ    | 28         |
| आणाए चितणम्मी            | ७४            | गुरुणो अजीगिजीगी      | र्         |
| उर्ढ अहिगगुणेहि          | 88            | गुरुदेवयापणामं        | <b>§</b> 9 |
| उत्तरगु <b>णब</b> हुमाणो | 84            | गुरुदेवबाहि जायइ      | ६२         |
| <b>उवएसोऽविसयम्मी</b>    | <b>३</b> ६    | गुरुविगको ग्रुस्स्सा- | 49         |
| डबओगो पुण एत्थ           | ٧Ę            | <b>घडमाण्यवसाण</b>    | 49         |
| धएण पगारेणं              | 90            | सा उसर्गगमण दुवनड -   | 40         |
| एएसि णियणियभूमि-         | २ १           | चिड्वंदण जड्विस्सा-   | 39         |
| एएसि वि य पाय            | २३            | चितेण्या मोहम्मी      | ७१         |
| एएसु जलकरणा              | 85            | कर् सञ्जवेश जायर      | 47         |
| एतीए एस जुलो             | 64            | जह सञ्ज दिवसम्भर्य    | 48         |
| एलो स्विय कालेणं         | Ę             | अह चेव मंतरबणा-       | 43         |
| एत्य उदाको य इमो         | ४२            | जोगाणुभावको स्थिय     | 63         |
| एमाइअहोइयभावणा           | 68            | ठाणा कायनिरोही        | Éâ         |
| एमाइवत्थुविसओ            | ३२            | वामिक्षण ओमिणाहं      | ٩          |
| एयम्ब परिणयम्बी          | 36            | नाडम ततो तन्त्रिसय-   | ٩o         |
| एक्स उ माषाको            | ७३            | णार्णं चाममदेवय-      | 30         |
| एमं सु तलगानं            | 44            | सहयस्य पुण विविसी     | २९         |
| एवं पुण जिन्ह्यभो        | 93            | तग्गयनिसस्य तहो       | • ६५       |
| एवं विसेसणाणा            | 74            | तत्थाभिस्यंगी सळ      | ५९         |
| एवमणादी एसो              | ५७            | तःचोग्गकाण तमाहुन-    | 11         |
| एवं अन्धासाओ             | ૭૭            | तहक्काणयोगाओ          | २२         |
| वृदं चिव अवकारी          | २६            | तस्यायभ्यसमञ्         | २८         |

| गायादिः                   | वाथाद्यः   | गावादिः                      | गायाहः     |
|---------------------------|------------|------------------------------|------------|
| तह कायवाहणो पुण           | 66         | रयणाई सदीकी                  | 68         |
| ता इय आणाजीगे             | 900        | रागी दोस्रो मोहो             | ५३         |
| ता सुद्धजोगभग्गो          | 94         | रोगजरापरिणामं                | Ęc         |
| थीरागम्मी ततं             | <i>e9</i>  | क्षेत्राव वि आणाजीवकी        | 39         |
| द्वीसम्भ उ जीवाणं         | 90         | वणखेवीवरमोर्ण                | 44         |
| नाभावी रिवय मावी          | • ৩২       | ववहारको उ एसो                | 8          |
| निच्छयओ इह जोगो           | <b>ર</b>   | वंदणमाई उ विही               | 8.3        |
| निययसहाबालोयण             | ३९         | वासी चंदण रूपं               | 59         |
| प्रतिके वाषाओ             | <i>હ</i> ષ | वासी चंदणकप्यो               | २ ०        |
| पिंबिद्धेष्ठ अवेसे        | 90         | स्रण्याणं बरघुगभो            | Ę          |
| पढमस्स लोगधम्मं           | ર વ        | सतेस्र ताथ मेति              | ७९         |
| परिसुद्धित्तरयणी          | 5.6        | <b>बद्धम्माणुवरोहा</b>       | <b>3 o</b> |
| पार्वं न तिम्बभावा        | 93         | सरणं गुरू उ एत्थं            | 86         |
| <b>पीयस्त</b> उ लोगुत्तर- | २७         | सरणं भए उवाको                | ४७         |
| भावणस्थपाढो तित्व-        | ५३         | संबरणि <del>च्छिड्ड</del> सं | 34         |
| मग्गणुसारी सदो            | <b>9</b> 4 | साहारणो पुण बिही             | <b>د</b> ٩ |
| मग्गेणं गच्छंतो           | હ          | सुस्य धम्मराओ                | 98         |
| मुत्तेणममुत्तिम भो        | ५ ६        | सुहसंठाणा अण्णो              | 89         |

# द्वितीयं परिशिष्टम्। योगञ्जतकस्वोपञ्चवस्यन्तर्गतानामवतरणानामकारादिक्रमः।

| <b>अवतरणम्</b>                | पत्रम् | <b>अवतरणम्</b>                 | पश्रम् |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| अन्तर्वेव नर्वा बोधिसस्वा-    | 98     | असारो खीवलोकः                  | 9 €    |
| अणिमा महिमा लिक्सा            | ३७     | अस्यापि तस्वतः सर्वे           | 9 €    |
| अतः पापक्षयः सत्त्वं          | 3      | आश्रही बत निनीवति              | 35     |
| अध्यात्ममत्र परमं             | 2      | आदिषार्मिकमाश्रित्य            | 8.     |
| अनिवृत्ताधिकारायां            | Ę      | आदी ऋचा दिनाव ( डि॰ )          | ४२     |
| अपकारिण सर्वुदे-              | ¥ o    | आमिप्रायिकी बोगिनां            | 73     |
| अपरिपाचितमलसंसन-              | २५     | भागोसहि विप्पोसहि              | રૂપ    |
| अप्रशान्तमती शास-             | 14     | <b>उ</b> ल्लमपदस्यस्य तद्वर्या | 96     |
| अमन्त्रापमार्जे <b>नक</b> रवा | £8     | वसरायणा पेयाह्रमेग-            | 88     |
| अर्घादाबिधानेऽपि              | 29     | रपरेषं विमाऽपार्यं             | 21     |
| मसपुरप्याचे तबि               | 32     | कर्णायः समाधिपातः              | ς,,    |
| असम्भवीदं यद् वस्तु           | ٧.     | यकान्तपारवृद्धितः              | 11     |

| अवतरणम्                                   | पत्रस्   | अवसरजार्                      | पत्रम्     |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|
| एवं च चिन्तमं न्यायात्                    | 8.       | श्चिमप्रम्येख् बत् प्रायो     | 96         |
| एवं सामायिकादम्य-                         | 8.0      | अवनगुरुखं बन्दमीयः            | 94         |
| मीनित्याद् वृत्तगुक्तस्य                  | २        | मध्येष निपतायेत-              | 80         |
| <b>जी</b> दासीन्यं दु सर्वेत्र            | 99       | मिप्यात्वाचिरतिप्रमाद-        | 36         |
| कायपातिनी हि बोधिसस्वाः                   | 3,6      | मुक्तवाऽसी बादसङ्ग्रह-        | <b>ર</b>   |
| किं कमो सम बक्ति                          | 95       | मोक्षे सबे च सर्वत्र          | 99         |
| कीदशा मम योगाः                            | 98       | मोहादिच्छा स्पृहा चेयं        | 11         |
| कीरको मम स्वभावः                          | 98       | यत् पुनः इसकं चितं            | 8.         |
| केविकत्वात्                               | 99       | यदि जामात्युत्पच्चवि-         | ¥          |
| कियामात्रतः कर्मक्षयः                     | 36       | योगश्चित्तवृत्तिमिरोषः        | 92         |
| क्षेत्ररोगामिभूतस्य                       | Ę        | योजनाद् योग इत्युक्तो         | 95         |
| घटमौलिसुवर्णार्थी                         | ३३       | खादां व प्रतिवादां व          | ٠.<br>٦    |
| जल्केसे मरइ तल्केसे                       | 8 \$     | वासीचन्दनकल्पत्वं             | 11         |
| जिज्ञासायामपि सन                          | Ę        | विकथानन्दसत्किया-             | ३८         |
| जो चंदणेण लिंपह                           | 35       | वितक्षेत्राच क्षुभितं         | 36         |
| श्वतस्तदात्वे कल्याण-                     | Ę        | विषं विरक्ता सी               | ' a'n      |
| तस्याभिष्यक्रस्यापि तस्यती                | 90       | बेह्यक्रमवन्नवा               | 98         |
| तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्य-                 | 3        | शक्तिः सक्लेब सम्यक्त्रयोगात् | ų          |
| तथाविषकर्मपरिण तिरेव                      | 92       | शास्त्रं चिन्तामणिः क्षेण्ठः  | 39         |
| तस्मात् सदैव धर्मार्थ                     | २१       | श्रेषांसि बहुविष्णानि         | 9          |
| दुः सेष्पनुद्धिः नमनाः                    | 11       | स्तोऽपि भावेऽभावस्य           | ३२         |
| इंग्यभावशुनित्वम्                         | 94       | समसप्तगते सूर्वे (टि॰)        | ४२         |
| द्वयोरावर्समेदेन                          | 9        | सम्मृतसुगुत्तरत्नकरण्डक-      | 90         |
| द्विविधं हि सिक्षयः । पुण्यम्             | 34       | सम्मलम्म उ कडे                | 98         |
| धर्मभाताय कुशसः                           | 20       | सर्वचेवान् नमस्यन्ति          | 13         |
| त पेह प्रन्थिमेदेन                        | 15       | साध्यसाधिति विवेक-            | 89         |
| न यस्य भक्तिरेतस्मिन्                     | २२       | सामान्यप्रहुणे सत्यपि         | `\         |
| मार्या वयाऽन्यसकायाः                      | 99       | सामाविकं च मोक्षा             | 3 <b>4</b> |
| निर्वयमिदं हेय-                           | 8.0      | संसिकिमनुष्ठानं               | 95         |
| पञ्चाहात् पञ्चषुद्धवा<br>पदमम्मि सञ्घचीवा | ४२       | श्रांसिक्को निष्यन्त्रवीगा-   | 24         |
| पयोगतो न दम्बत्ति                         | 9        | सुर्व मे आडसंतेण              | 10         |
| प्रभातदीपर्यं चन्यः-                      | ३३<br>४३ | <b>स्थान्युपनिमन्त्रणे</b>    | <b>३</b> ७ |
| अर्घना भागता विश्वहो-                     | 4        | हुन्त सम्प्रेषणप्रस्थय-       | 44         |

# तृतीयं परिशिष्टम् । योगन्नतकतत्त्वोपन्नदृश्यन्तर्गतानां ग्रन्य-ग्रन्यकृदादिविभेषनाम्नामजुक्रमः।

| नाम                     | पत्राहः         | नाम                 | पश्राप्तः  |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|
| अन्नारमदेक              | <b>₹</b> 9      | देशीपद              | \$ 6       |
| भकी                     | २० (छा०४१)      | <b>धार्म</b> सार    | •.         |
| अण्णेहि                 | ३७ (मा•८७)      | बस्येव              | <b>२</b> ५ |
| अन्ये                   | 11,20           | मो <b>वि</b> सस्य   | 13,36      |
| अन्यैः                  | <b>९,१०,</b> ४२ | बोहिसल              | ३७(ग०८८)   |
| अपरे                    | <b>\$8</b>      | <b>म</b> रणविभक्ति  | ४२         |
| <b>आ</b> (चार्याः       | 98              | भाषतुष              | 90         |
| <b>आचीवकमत</b>          | 8.5             | मृग                 | <b>२</b> ५ |
| <b>आर्थम्</b>           | ३८              | <b>योगकास</b> कार   | Ę          |
| उपदेशमाना               | ર્ય             | बनच्छेपृ            | २५         |
| वारप                    | 96              | विद्यान्त्रवाद      | 99         |
| वीतम                    | 90,25           | <b>रवाः</b>         | 9 %        |
| <b>जो</b> गञ्जाबण       | <b>५(गा॰</b> ५) | <b>च</b> ष्टितम्त्र | 99         |
| तन्त्रान्तरपरिभाषा      | 30              | समयविद्             | <b>४</b> २ |
| तन्त्राम्तरीय <b>मत</b> | २०              | सीगत                | 36         |

### चतुर्थे परिशिष्टम्।

### वसस्तितान्तरस्य स्वयश्लोकास्यवसागातिकयः ।

| शकात्रज्ञ                                | भक्षा त्य <b>्रात्ति व्यय</b> ्का का नाम दश्यान । |                                   |             |  |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|--|--|
| <b>श्कोका</b> दिः                        | म्लोका <b>ङ्गः</b>                                | म् <b>कोका</b> विः                | श्लोकाद्वः  |  |  |  |
| <b>अ</b> क्गोर्व <b>क्त्रे इ</b> दि मामी | 268                                               | अभियुत्ति                         | ३२३         |  |  |  |
| अविन्यदिव्यनिर्माणो                      | <b>ર</b> પ                                        | कन्ये निराभवत्येम                 | 386         |  |  |  |
| अत एवास्य नो व्याधि-                     | 3/98                                              | <b>अन्वर्थे</b> योगत <b>या</b> यं | ર ક         |  |  |  |
| अतरवाभिनिवेद्यो य-                       | 89                                                | अपुनर्वन्यवस्थाय                  | 36          |  |  |  |
| अतस्तु भावसंसिद्धि                       | 83                                                | अपुनर्वन्थको मस्माद्              | 48          |  |  |  |
| अतः कोसोपमां वर्गा-                      | 3 • 6                                             | अमोषगुरुयोगादि-                   | <b>२</b> ४२ |  |  |  |
| भतः क्रमाव्यी भाषा                       | •                                                 | <b>भगोचो ऽमोचपाश</b> न्त          | 283         |  |  |  |
| अत्र वैकाक्षरं बीजं                      | ₹ <b>\$</b>                                       | अवं पुणर्महात्मा य-               | ३७६         |  |  |  |
| <b>भत्राविद्यारियोऽप्युक्य</b>           | فاق                                               | अयं श्रानद्वमूलत्या-              | Чe          |  |  |  |
| <b>अदेप थे</b> म विशासा                  | રૂપ                                               | अवन्ध्यवीपको होव                  | 209         |  |  |  |
| <b>अधिगुक्त्यवैद्धरसंत्रं</b>            | 490                                               | अविधित्यायतः किञ्चि-              | 268         |  |  |  |
| वन[कोकान्ते]सुकी परः                     | ४२१                                               | अधुदाहारसम्भोगा-                  | 454         |  |  |  |
| मनादिनियमी है।व                          | 30                                                | <b>अस्कोकता</b> तीत-              | •           |  |  |  |

| <b>प्रकोषशस्त्रिः</b>       | म्क् <b>रेका</b> हः | म्को <b>काविः</b>           | म्लोकाष्ट्रः |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| अष्टमं सिद्धतरबस्य          | २५७                 | एवमभ्यासतः सम्यक्           | 969          |
| असङ्गरूका सबैज              | 95                  | एवमादीनि भूयोसि             | 366          |
| मसङ्ग्लेह एषो यत्           | ₹%•                 | एवं दुःसादिविज्ञान          | २०३          |
| असरप्रदृत्तिहेती ब          | 98                  | एवं विषस्य भावस्तु          | ३५७          |
| अस्य तुक्तवदेवोच्नैः        | ३३०                 | एवं विपर्वेषादस्मा-         | ંહર          |
| धरवामयमयस्याया-             | 398                 | एवं ब्रस्यात्रवृत्तिः स्या- | 980          |
| अस्यामयभवस्थायां            | 968                 | एवेह योग्यता हेया           | ₹06          |
| थम विरुद्धोऽत्र             | २७७                 | औवित्यादन्यता चा            | ३९१          |
| <b>आ</b> गमेना तुमानेन      | ६२                  | क्रमेमल्ड समाधित्य          | 96           |
| भादरः करणे प्रीति-          | ३६८                 | कस्थाणे                     | 126          |
| भागद्वस्य दीक्षाया-         | 814                 | कायेन वाचा भनसा             | ३२२          |
| आयस्य हेतुर्विहेयो          | <i>ર</i> કૃષ્       | किं तरवमिति जिज्ञासा        | ५६           |
| आविभवि-तिरोभावा-            | 90                  | कृपणेभ्योऽपि दातम्य-        | <b>२</b> २९  |
| आश्रयस्पीतताहेतु-           | 8 <b>€</b>          | गम्भीरवेशनां श्रोतुं        | 438          |
| आस्तिक्यादनुकम्पास्य        | 6                   | गम्भीराषाययोगेन             | ३८१          |
| इतरस्मादपि स्नेहा-          | <b>যু</b> ঙণ        | गीतो मुक्तिपुरस्यार्थ       | 44           |
| इतरः पूर्वयागं तु           | 264                 | गुणप्रस्तिरेषोऽन्यै-        | 920          |
| इत्यं चैतदिहैष्टव्यं        | ३५८                 | गुणानां पासनं चैव           | ₹9 €         |
| इत्याकोपेक्षया तुर्ये       | 822                 | गुजोरकर्षेण सर्वत्र         | 936          |
| उक्तं मासाचपर्याय-          | ३४२                 | गुरुणेयं विधातव्या          | २१५          |
| उसमं चात्र समय-             | 229                 | गुक्तकाव <b>गुद्धप</b> र्थ  | 334          |
| उद्विमः स भवाद् धीमान्      | હ્ય                 | गेहाः परिजनो विसं           | 60           |
| उपायुत्तस्य दोवेभ्यः        | २४९                 | व्रन्धिमेदादतः सम्य-        | ४२           |
| तरः-शिरः-शिकावर्भ           | २८९                 | <b>बा</b> तुरक्षरमप्येमां   | २६८          |
| ज्ञानंबहक्षिमाशान-          | 156                 | चतुर्दशानां भ्यानाना-       | 39           |
| एकहानिन आस्तिक्यं           | 906                 | <b>यारित्रमोद्दनीयेन</b>    | 8.5          |
| व्तज्ज्येष्ठं पुनः प्राप्त- | २५९                 | चारित्रलव्यारेषा सा         | 963          |
| एतदन्यप्रदे                 | २९०                 | चारित्रिणस्य सद्भावे        | 990          |
| एतदाकोचनं तीन-              | ୯୬                  | चिन्सने श्रवणे एष्टवा       | २९४          |
| एतदेव समाजित्य              | 340                 | विन्तारामानुगं विसं         | १७२          |
| एतचेचेइ नि                  | 346                 | चेतसा विरतस्यैवं            | 93           |
| एतमुको महात्मेह             | 249                 | बौराभिकाषकगढ-               | ३२४          |
| एतबोगान्सहात्म[बन्ते]न्युते | 40                  | अपन् प्रशास्त्रं चैनं       | 755          |
| <b>इतकोगान्महात्मायं</b>    | 11                  | जपन् पडशरं वेवं             | २७०          |
| व्यासि पञ्च महानि           | ३२                  | अवंश्व्यक्षरमध्येगां        | २६७          |
| एवे समाध्यः क्षेत्र्य       | - 458               | जारबन्बाङ्गा सिखहरां        | ३८४          |

|   | <b>श्कोकादिः</b>                | न्लो <b>का</b> द्वः | <b>म्कोकादिः</b>               | म्होकाड्डः          |
|---|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
|   | जिज्ञासा <b>चास्त्रथेते</b> षां | 8.                  | त्रिसम्धामेतत् धर्तव्यं        | २३१                 |
|   | जिह्या च नासिका चैव             | ३९४                 | त्रेलोक्यसुन्दरं सर्वे         | 964                 |
|   | <b>जीवतत्त्वादिमेदेन</b>        | 243                 | द्यानं सुदात(! न)मनयो-         | 908                 |
|   | क्राम(१ त)तत्त्वस्य यन्न्यूनं   | २६०                 | [दिया] परयत्यसौ विद्यां        | 2 4 4               |
|   | हेर्य तद् भाविक्षं च            | थ इं                | दिम्यादि                       | <b>₹</b> ९ <b>ફ</b> |
|   | ह्रेया समयदीक्षा या             | 43                  | दिन्दो विमाननिवही              | ३९८                 |
|   | सच्छक्तिप्रतिबन्धे तु           | 9 6                 | दुःश्वाद्गपरिहारक्र            | २०४                 |
|   | तत्व समगाक्यानं                 | २३०                 | देवकर्मक्रिया चास्य            | <i>₹ ₹ 6</i>        |
|   | तत्कर्त्राप्तप्रतीत्वादि        | 988                 | वेवकर्मरतो मित्यं              | २३६                 |
|   | तत्स्र योपरामादस्य              | 8.8                 | देवादिव्याजयोगेम               | <b>२९</b> 9         |
|   | तत्त्वतस्त्वात्मरूपैव           | ४९८                 | देशदीक्षासमासेन                | २३२                 |
|   | तत्राद्यरीर एकान्ता             | 923                 | देशदीक्षोत्तरा यस्मात्         | २ १ ४               |
|   | तत्रिय च यथा बीअं               | <b>३३</b> ४         | वेशमापि यभोक्ते यं             | <b>२</b> ९८         |
|   | तत्स्वन्निधौ न वैरं स्वाद्      | ३०४                 | देशमा पुमरस्यवं                | 983                 |
|   | तथापि श्रवणायस्य                | २७५                 | देहादि <b>ञ्चात्मबुद्धिय</b> ि | ĘG                  |
|   | तदत्र यत्नः कर्तव्यः            | 985                 | दोषानु                         | 986                 |
|   | तदन्योऽप्येवमेवेति              | 906                 | द्रव्यतस्यन्यवापि स्या-        | २३७                 |
|   | तदस्य द्रव्यतो होयं             | બબ                  | इट्योपबासे नो यत्नो            | २४ •                |
|   | तदस्यापि तु विह्रेयं            | 930                 | ह्याभ्यासात् पुनर्धीमान्       | ₹er                 |
|   | तदेतत् तास्यकं प्रोक्तं         | <b>२</b> २४         | ध्वर्माज्ञमा तु सततं           | <b>२</b> २७         |
|   | तवेतत परमं भाम-                 | २०                  | <b>धर्माधर्मे व्यवस्थ</b> ायाः | 983                 |
|   | तन्मिर्वाणादायो धर्म-           | ३०२                 | [ध्या]नं स्थिरं मनः प्रोक्तं   | 996                 |
|   | तयो वैकामसं कर्म                | 999                 | ष्येयः स                       | १५२                 |
|   | तमो मोहो महामोह-                | € €                 | न च चित्रमिदं त्वस्य           | 909                 |
|   | तस्मादेवं विधस्यैव              | २१३                 | न चान्तवाहितामावै              | ३२८                 |
|   | तस्माव् भव्यानुबस्यव            | २०१                 | न चैतद्विगमेऽप्यस्य            | 9=8                 |
|   | तस्मिन्नबगते सम्बक्             | १२२                 | न तस्याद्भावसंसिद्धि-          | ५२                  |
|   | तारिवक्रवेयविषय-                | 929                 | नत्वा जगद्गुरं देवं            | 9                   |
|   | तिर्ववसरको बचा बोग्य-           | २१२                 | [? म] मोगेष्वमिलाबोऽतः         | २९९                 |
|   | तीत्रभोगाभिकाषस्य               | ३५६                 | नमस्कारादिको गोगः              | 166                 |
|   | तीत्रसंबेगमा्बेग                | 994                 | नामादिसेदिभिन्नाभ्य            | १७२                 |
| • | तुष्टलं याद्यामसुष्ठानं         | 984                 | नाविश्वद्धं मनो न्यस्य         | 150                 |
|   | द्वय द्व चिद्रतस्यस्य           | <i>स्प</i> ६        | गास्मिन् सति विपर्यासः         | ३८५                 |
|   | तृतीयस्य पुनः कोष-              | ₹8€                 | नित्यकर्गादि विशास-            | 153                 |
|   | स्वागात् तु पुण्यकनक-           | 944                 | निरवनिवित्ति इपैन              | 958                 |
|   | त्रिशक्ति मस्य                  | २६+                 | निर्वाणायती धर्मः              | १०४                 |

| म्कोका <b>विः</b>                   | म्कोका <b>ट</b> ः   | <b>म्कोकादिः</b>                   | <b>স্ভাব্য</b> ম্ভ: |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| निवर्तमान एतस्मिन्                  | 48                  | बुध्यते वयनं तेनं                  | 133                 |
| निवेश शुरवे सम्ब-                   | २९५                 | बृहत्कण्या(१ न्या)वरण्या(१ :       |                     |
| निविद्यकर्मं भावेन                  | 960                 | मृहरवाद् बृंहदत्वास्य              | · 1                 |
| निष्यासम्बा(१ क्य )श्रुतेस्त(१ स्व) | ) <del>स्य</del> ७३ | बोधमण्डकरी चैव                     | 148                 |
| न्यामार्जितं देदात्येक              | 9 064               | अक्राध्याववद्याः                   | ३९                  |
| पञ्चमण्डलवार्ग तु                   | <b>२४९</b>          | नदासहरकरी चैव                      | ५९                  |
| प्रमाक्षरादिक्षपस्तु                | २६२                 | न् <b>याण्युपासनामेषां</b>         | २                   |
| पथि गच्छन् यथा कश्चि-               | ३३८                 | न <b>ह</b> ्या प्लेस्तद्व देवेह    | źs                  |
| पद्मासनं समाधिय                     | २७१                 | सवामवनिमित्तं च                    | २९                  |
| पद्मिनीपत्रसदृश                     | ३५५                 | भवाम्मी                            | ३९०                 |
| पद्मेगार्थेन संयोगः                 | 909                 | मबौत्सुक्योद्भवः पाप-              | ३२५                 |
| पन्थानमपि यस्तउन्नः                 | 9 % 4               | भव्याभव्येषु सर्वेषु               | 90                  |
| परम                                 | 900                 | भावस्तु नियमादेव                   | 909                 |
| परमाक्षररूपोऽयं                     | २८                  | भाव                                | ३ १७                |
| परा निवृत्तिः प्रकृते-              | १८३                 | भृज्ञबन्माळतीगन्ध-                 | 9६८                 |
| परिवारं त                           | 806                 | मृत्यानामुपरोषश्च                  | 700                 |
| पर्यन्तेऽपि तत <b>×चैष</b>          | १४१                 | <b>मृत्यानामुपरोचेन</b>            | 955                 |
| पुण्यान्तरायतोऽप्येषा               | <b>૨</b> ૦૨         | भोगसा <b>पनहे</b> तोयद्            | है ० ०              |
| पुष्णाति कुशलान् धर्मा-             | २३९                 | अनःकिया प्रधाना तु                 | 968                 |
| प्जा सर्वोपचारात्र                  | २५०                 | मबूराण्डरसे                        | 9 - 0               |
| प्रकृत्ये(१च्छा]दियोगार्गा          | 960                 | मरणं तु महाचोरं                    | ८२                  |
| प्रस्तीणतीवसङ्वकेश                  | ¥                   | महायथप्रदृशोऽयं                    | <i>३५</i> ४         |
| प्रतिपातेऽप्ययं के                  | \$8 <i>4</i>        | महासमा चिकामार्ग                   | २६                  |
| त्रथमा गीयतेऽवस्था                  | Ęo                  | मानुष्यरम्ममुस्कृष्टं 🕳            | ৬৬                  |
| प्रधानविजयायस्या                    | ३११                 | मारक्षोभकरी सेयं                   | 40                  |
| प्रधाना पुनरेषेष                    | ३१८                 | मार्गी                             | ७५६                 |
| प्रमाद                              | 965                 | <b>निध्यादर्शमयोगेम</b>            | 935                 |
| प्रवान्तवाहिता चैव                  | 964                 | मूलजन्मा त्वयरनेम                  | 49                  |
| प्रशान्तवाहिता सेवा                 | <b>२</b> 9          | मृत्युष्यमास्यृतिश् <del>येव</del> | <b>३</b> ५ ५        |
| अस्याय समर्थानां                    | २८८                 | मृत्योर्मृत्युपदं चैव              | 5%                  |
| प्रातिभं वायते ज्ञान-               | \$60                | ययात्रवृत्तकरणा-                   | ۷ ۾                 |
| प्राप्तं प्राप्तव्यमेतेन            | 96                  | बबासम्बं प्रतिहादि                 | 953                 |
| बाबवहरतिः कामी                      | २०६                 | यथामृताप्तितः पुंचां               | ३३                  |
| याबास्त्रमाय एकस्य                  | २०७                 | यथाविमनमेवात्र                     | २७८                 |
| वाह्ये[5]प्रवृत्तिमानं तु           | 98                  | <b>बबोक्तगुजनावै</b> ऽपि           | 361                 |
| बाह्यपु हु समत्वं वस्               | 45                  | वयोष्पदीक्ष्या भागं                | ३४९                 |

| <b>प्रकोकादिः</b>                            | <b>श्लोका</b> द्वः                    | म्होकादिः                  | म्बोकाद्दः  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
| यथोक्तभावयुक्तश्य                            | <b>ą</b> 49                           | सदा शिवसमावेशी             | ३५६         |
| यस्त्वेतदपि चासाय                            | ३६४                                   | सदा सर्वेत्रदः श्रीमां-    | <b>२२५</b>  |
| याच्यासा <i>पल्यकरणं</i>                     | २४७                                   | सदारणाश्रयो होष            | २७३         |
| यायत् किञ्चिच्छुभं                           | 986                                   | संयोगबीबबोगेन              | 948         |
| रक्षा स्वजीवितेमापि                          | ₹४८                                   | सचीगबीजसम्प्रासी           | 904         |
| रोगोचितक्रियाभाषा-                           | ३७६                                   | सन्तोषायृततृतिः स्यात्     | ३०प         |
| लक्षणं पुनरस्येदं                            | ३०३                                   | स पुनर्जायते ताब-          | 130         |
| लाभोऽपि चानयोज्यीया                          | 996                                   | समयास्यात्र दीक्षास्य      | 61          |
| लोकोत्तरमिदं चेतः                            | 58                                    | समाधि रेतदास्यातं          | ३३१         |
| खजरास्यासमा मेद                              | <b>د</b> ٩                            | समाबिरेष वि                | 50          |
| वर्णी गृहकृमेर्यद्व-                         | 345                                   | समानपार्भिकादीनां          | २२८         |
| बाक्-तन्त्र-मन्त्र-शास्त्रा-                 | २८७                                   | समारोपस्यसरकामा-           | 989         |
| वाचमाद्यविकारित्य-                           | 939                                   | सम्पाद्यते समाधाना-        | 349         |
| विद्याजनमाप्तितस्तद्व-                       | \$ 4 \$                               | सम्बद्धकनमी सेवा           | ५७          |
| विपर्ययस्य व्यावृत्ति-<br>चिपर्यस्तरच बालश्च | <b>६</b> ५<br>२०५                     | सम्यग्द्रव्हिगतं शाद्यं    | 4           |
| विरेकास्थासमं ह्यातत्                        | 156                                   | स यथा से                   | ३२१         |
| •                                            | १९७<br>२९७                            | सर्वया इतस्यय              | रेड         |
| विशिष्ट्याम-संवेग-<br>विद्युद्धभावनासारं     | <b>३</b> ८८                           | सर्वसामाचि                 | 386         |
| त्रतारोपण <b>मत्रादौ</b>                     | ₹ <b>9</b> '9                         | सर्वे वर्मादि यः साधु      | २२          |
| ेश्वारीराधात्मनो भिन्नं                      | ٧ <b>٤</b> ,٧٩                        | सवितं स पुनर्थीमान्        | <b>2</b> 73 |
| शास्त्रयोगः पुनहे यो                         | 980                                   | स विदेयः                   | २६१         |
| शास्त्रीकतं विचिमुक्तक्य                     |                                       | संसारे मरणं अन्तो-         | ७१          |
|                                              | 999                                   | साच लोकोत्तरात्यै(१२ये)बा- | 63          |
| शिषञ्चानं य भासाय<br>गुद्धा                  | ३६३<br>३३ <b>३</b>                    | सा पुनर्शम्बमानत्वा-       | 8 44        |
| शुभाशयादियोगेन '                             | 954                                   | सामम्यभावती बहि-           | 94          |
| शोभनेऽहनि शुद्धस्य                           | 499                                   | सामान्येनैवमा स्याता       | 966         |
| शोमनोऽयं परो धर्मो                           | ४०५                                   | सिद्धतस्यस्य चरमं          | ع دم دم     |
| श्रवणादेरपि द्वाक्त-                         | २७४                                   | सिवित्रं द्वारु            | 848         |
| श्रेयः प्रदृत्तिकामस्य                       | £'9                                   | सुकारमं तथा मोह-           | ¥           |
| श्रीत्रियस्य सती जाता                        | 111                                   | स्थानेऽनाभोगतः स्वस्य-     | ३३२         |
| स्त एवं दीक्षितः पश्चा                       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | स्थितये सापि तत्सिस्यै     | 225         |
| स एव प्रव्यमाख्याती                          | ે વ વ<br>ક્ષે <b>વ</b> ખ              | स्थिरमरास्य तदनु           | 296         |
| सति तद्वातके हेती                            | રે • ૧                                | स्वस्पावरणभावेन            | 39          |
| सत्यं यक्षास्तवी ध्यान-                      | 998                                   | स्वान्तिकेऽस्य मतः स्वाप-  | २२•         |
| सत्त्द् <b>रित्यमेवे</b> ६                   | 135                                   | द्वितालपढ एपोऽन्य          | 59          |
| सदन्धसङ्गतिसम                                | પ્રફ                                  | हिंबारागोद्भवं कर्म        | 68          |
|                                              |                                       |                            |             |

१. श्रोकस्यास्योमयत्राप्तुसरार्थं विवस्तम् ।।

#### पश्चमं परिशिष्टम् । त्रससिद्धान्तसमुख्यपान्तर्गतानां त्रुटितादिभागश्लोकानामकारादिकमः।

| विनद्ग्रथमासरम्छोकादिः।                   |             | विगण्डाचसप्तासरम्होकादिः।              |     |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----|
| ं वृत्तिमात्रं मोपाय                      | ३२९         | च्चैत्री <b>द्वाणार्थं विभिश्ववात्</b> | 992 |
| •                                         | •           | रु नर्तमं च जिन्नान्तिके               | 806 |
| विषष्टाचद्रचक्षरम्लोकादिः।                |             | त्यं तत्क्यात्रतियासकम्                | 8.0 |
| '' गतिद्वयेऽप्येष परा                     | ४१२         | *                                      |     |
| " तान्यपि यत्नेम चक्षः                    | ३७२         | विनष्टप्रयमसरणम्होकादिः ।              |     |
| *                                         |             | तरवती धर्मरागिता                       | १०९ |
| विनष्टाचत्र्यक्षरम्खोकादिः।               |             | त्रित <del>रवप</del> रिनिष्ठिता        | २५४ |
| कालमप्येषं जामाति                         | ३९२         | त्समातमपदा <b>वह</b> म्                | ३८९ |
| बोपमर्देऽपि तत्स्वमा-                     |             | द्रव्यतोऽप्यामयत्ययम्                  | 963 |
| सत्त्वो धर्मात्मा सत्सा-                  | ४९९<br>४०२  | प्रवेशान्तर इत्यपि                     | ३६२ |
| चरना वनात्मा सत्ता<br>सिक्लोपेतक्षीणसार्घ |             | भूबोऽनेनैव वर्त्ममा                    | ३६५ |
| ।स्रक्षापतस्यागसाय-                       | २३          | यथाशक्ति नियोगतः                       | २३८ |
| *                                         |             | योजनीयमिदं बुधैः                       | ४२१ |
| विनष्टाचबतुरक्षरप्रक्षोकादिः।             |             | दुत्तिर्गाम समससे                      | ८५  |
| दिफलदमनेन कियते                           | ₹ ₹ €       | *                                      |     |
| धिकारित्वमतश्वास्यो                       | ÉB          | विनष्टाद्यनवाक्षरञ्लोकाविः।            |     |
| नतः प्राची भोगा                           | 808         | वेऽत्रैव व्यवस्थिते                    | ३६९ |
| नं पूर्वोक्तं सविशेषं                     | <b>३</b> 9९ | *                                      |     |
| महापापं स्याज्य                           | २८२         | विनष्टाचदशाक्षरम्होकादिः ।             |     |
| यनं होयं सत्यशास्त्रा                     | 994         | त्यन्तमनोरमा । उत्तान                  | 895 |
| *                                         |             | भावाभिसंस्कृतः । बुभ्यते               | 932 |
| विमष्टाचपश्चाक्षरण्डोकादिः।               |             | *                                      |     |
| चैतेयामधिकारि                             | ₹ €         | विनन्दाचैकादशाक्षरञ्जोकाविः            | 1   |
| जानाति पुण्यादेवा-                        | 926         | च्छास्रवास्या । अस्यावाथा              | 86  |
| यत् स्थानमिष्ठ किञ्च                      | 383         | द्युभयोगतः । निर्वाणं                  | ₹8• |
| सद्भावकरादाश्चिष्य-                       | \$55        | स्मादपि धुवम्। विशिष्ट-                | 66  |
| संबम्ब व भारते                            | ३२६         | #                                      |     |
| *                                         |             | विनष्टायद्वादशाक्षरम्ळोकादिः           | ł   |
| विमण्डाचवडसरम्छोकादिः।                    |             | तक्त्मनाम् । करोति विधिना              | ४०३ |
| चैव वरा दोषविवक्त्रता                     | <b>३</b> 1२ | तुगः परः । त्रणियानं सदा               | 366 |
| अप्तं न हेम प्यामक्षं वया                 | 4-2         | मयोग्वताः व्यवते द्वतः-                | ३०९ |
| र्वणसम्बन्न त्यानुवन्निकम्                | ३८२         | वर्वृहस्म । हिपाविभाषभं                | 225 |
| *                                         |             | *                                      |     |

| विनद्वायवयोदशाक्षरम्लोकादिः                                                                                                                                                                         | t                                                        | वा राज्यसम्प्राप्ती                                                                                                                                          | ३२०                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| भागतः । अम्भोधिवेस्रोपमया                                                                                                                                                                           | ३७४                                                      | वा. ल्प्युक्तानि                                                                                                                                             | 998                                                |
| किल्बियः । अनिवर्त्याः-                                                                                                                                                                             | 924                                                      | शुद्धिक रागादिरहिताकं                                                                                                                                        | 89.                                                |
| रान्वितः । हंसान्त्यबाग्र-                                                                                                                                                                          | ३९६                                                      | *                                                                                                                                                            |                                                    |
| वारणेः । मिध्याविषल्प-                                                                                                                                                                              | 69                                                       | 0 2 2                                                                                                                                                        | <b>.</b>                                           |
| *                                                                                                                                                                                                   |                                                          | विनन्दाचैकोनविशत्यक्षर×क्षोका                                                                                                                                | व्सा-                                              |
| विनष्टाद्यचतुर्दशाक्षरण्ळोकादिः                                                                                                                                                                     | 1                                                        | कपुरायं च परत्रा-                                                                                                                                            | १८१                                                |
| वयस्ति । नासंबतः प्रवति                                                                                                                                                                             | ३ <b>१</b> ६                                             | चोगतः श्रीमान् निधाना-                                                                                                                                       | 925                                                |
| स्थलम् । सास्यक्षार्थकथ                                                                                                                                                                             | २ 1 4<br>२८६                                             | ेबाइच विविधाः पद्म-                                                                                                                                          | 800                                                |
| दतः । क्षयोपशमज्ञत्वेन                                                                                                                                                                              |                                                          | *                                                                                                                                                            |                                                    |
| पि च । तद्र्यंचेष्ट्या चैव                                                                                                                                                                          | ३४७                                                      | विनष्टाद्यविद्यत्यक्षरम्ङोकादिः ।                                                                                                                            |                                                    |
| सति । न कश्चित् बाध्यते                                                                                                                                                                             | २९२                                                      | पि तद्भावेऽतिप्रसङ्गी                                                                                                                                        | १०३                                                |
| तातान काश्वयु वाञ्चल                                                                                                                                                                                | ९९                                                       | समाख्याती यथीक्तं                                                                                                                                            | २८०                                                |
| *                                                                                                                                                                                                   |                                                          | सु निर्जित्य तदिष्टं                                                                                                                                         | ₹88                                                |
| विमण्टायपञ्चदशाक्षर×छोकावि                                                                                                                                                                          | [: 1                                                     | *                                                                                                                                                            |                                                    |
| यः । सद्योगबीअयोगेम                                                                                                                                                                                 | 906                                                      | वि <b>नष्टाचैकविं</b> शस्यक्षरण्लोकादिः                                                                                                                      | i                                                  |
| *                                                                                                                                                                                                   |                                                          | विम्बामां महापूजां करोति व                                                                                                                                   | ८०८                                                |
| विनष्टपूर्वार्धम्छोकादिः ।                                                                                                                                                                          |                                                          | *                                                                                                                                                            |                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                   |                                                          | विनष्टाचद्वाविद्यात्यक्षरम्छोकादि                                                                                                                            | <b>!</b>                                           |
| अन्यधा प्रभ्यपायः स्या-                                                                                                                                                                             | 999                                                      | क्रागे सिद्धामामयगाहना                                                                                                                                       | ४ १७                                               |
| आश्चर्यभावतस्त्वाश्च                                                                                                                                                                                | 8 4 3                                                    | *                                                                                                                                                            |                                                    |
| —                                                                                                                                                                                                   | =                                                        |                                                                                                                                                              |                                                    |
| इदं तद् योगिहृदयं                                                                                                                                                                                   | <b>9 3</b>                                               | विमञ्जाचत्रयोविद्यात्यक्षरण्छोकारि                                                                                                                           | ţ: i                                               |
| इदं तद् योगिहृदयं<br>[दु:बि]तेष्वनुकम्पा च                                                                                                                                                          | <b>९३</b><br><b>२८३</b>                                  | विमन्द्राचत्रयोविद्यात्यक्षरण्लोकारि                                                                                                                         |                                                    |
| इदं तद् योगिष्टदयं<br>[दु:ब्रि]तेष्यनुकम्पा च<br>न मेदतः                                                                                                                                            | ९३<br>२८३<br>४७३                                         | नं कृषी सामान्यभान्यवत्                                                                                                                                      | \$ \$ 8                                            |
| इदं तद् योगिहृदयं<br>[तुःखि]तेष्वतुकस्पा च<br>न मेदतः<br>नाभाषी न च नो मुक्तो                                                                                                                       | ९ व<br>२८ व<br>४७ व<br>४२ ०                              | नं कृषी सामान्यभान्यनत्<br>ये तथा तबुपयोगतः                                                                                                                  | ३३४<br>३७५                                         |
| इदं तद् योगिष्टदयं<br>[दु:खि]तेष्यनुकम्पा च<br>न मेदतः<br>नाभाषी न च नो मुक्तो<br>[निर्वा]णार्थं विद्वायोच्चै-                                                                                      | \$ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                | नं कृषी सामान्यभान्यदत्<br>ये तथा तदुवयोगतः<br>वं सम्यग्धमैविधामतः                                                                                           | 338<br>304<br>193                                  |
| इदं तद् योगिष्ठदयं [दुःखि]तेष्वनुकस्पा च न मेदतः नाभाषो न च नो मुक्तो [निर्वा]णार्थं विद्वायोच्यै प्रशान्तवाहितीत्पीडो                                                                              | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | नं कृषी सामान्यधान्यवत्<br>ये तथा तदुपयोगतः<br>वं सम्यग्धमैविधामतः<br>स्यात् तद्योगो विषकस्ततः                                                               | 338<br>304<br>993<br>340                           |
| इवं तद् योगिष्टवयं [दु:खि]तेष्यनुकम्पा च न भेदतः नाभाषो न च नो मुक्तो [निर्वा]णार्थं विद्वायोच्ये— प्रशान्तवाहितीत्पीडो भवप्रपञ्चविरति—                                                             | 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                  | नं कृषी सामान्यभान्यदत्<br>ये तथा तदुवयोगतः<br>वं सम्यग्धमैविधामतः                                                                                           | 338<br>304<br>193                                  |
| इदं तद् योगिह्दयं [दुःखि]तेष्वनुकस्पा च न भेदतः नाभाषी न च नो सुक्तो [निर्वा]णार्थं विद्वायोच्चै- प्रशान्तवाहितोत्पीडो भवप्रपञ्चविरति- सर्ववस्थाविच्छेद-                                            | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | नं कृषी सामान्यधान्यवत्<br>ये तथा तबुपयोगतः<br>वं सम्यग्धमैविधानतः<br>स्यात् तयोगी विकलस्ततः<br>स्यान्महालेश्याविधानतः                                       | \$ \$ 9 9<br>\$ \$ 9 9<br>\$ \$ 9 9<br>\$ \$ 9     |
| इदं तद् योगिहृदयं [तुःखि]तेष्वनुक्रम्पा च न मेदतः नाभाषो न च नो मुक्तो [निर्वा]णार्थ विहायोच्चै- प्रशान्तवाहितीत्पीको भवप्रपञ्चिद्ति- सर्वेषम्भविच्छेद- [सद्धान्तालोच्यानिकर्षं                     | 4                                                        | नं कृषी सामान्यभान्यवत्<br>ये तथा ततुपयोगतः<br>वं सम्यग्धमैविभागतः<br>स्यात् तत्वोगो विषकस्ततः<br>स्यान्महानेश्याविभागतः<br>*<br>विनण्टासपञ्चविद्यास्यस्यस्य | 3 3 8<br>3 9 4<br>9 9 3<br>3 4 9<br>3 8 9          |
| इदं तद् योगिह्दयं [दुःखि]तेष्वनुकस्पा च न भेदतः नाभाषी न च नो सुक्तो [निर्वा]णार्थं विद्वायोच्चै- प्रशान्तवाहितोत्पीडो भवप्रपञ्चविरति- सर्ववस्थाविच्छेद-                                            | 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                  | नं कृषी सामान्यधान्यवत्<br>ये तथा तबुपयोगतः<br>वं सम्यग्धमैविधानतः<br>स्यात् तयोगी विकलस्ततः<br>स्यान्महालेश्याविधानतः                                       | \$ \$ 9 9<br>\$ \$ 9 9<br>\$ \$ 9 9<br>\$ \$ 9     |
| इदं तद् योगिहृदयं [तुःखि]तेष्वनुक्रम्पा च न मेदतः नाभाषो न च नो मुक्तो [निर्वा]णार्थ विहायोच्चै- प्रशान्तवाहितीत्पीको भवप्रपञ्चिद्ति- सर्वेषम्भविच्छेद- [सद्धान्तालोच्यानिकर्षं                     | 4                                                        | नं कृषी सामान्यभान्यवत्<br>ये तथा ततुपयोगतः<br>वं सम्यग्धमैविभागतः<br>स्यात् तत्वोगो विषकस्ततः<br>स्यान्महानेश्याविभागतः<br>*<br>विनण्टासपञ्चविद्यास्यस्यस्य | 3 3 8<br>3 9 4<br>9 9 3<br>3 4 9<br>3 8 9          |
| इदं तद् योगिह्रदयं [दुःखि]तेष्वनुकस्पा च न मेदतः नाभाषो न च नो मुक्तो [निर्वा]णार्थं विहायोच्चै प्रशान्तवाहितोत्पीडो भवप्रपञ्चिवरति सर्ववस्थानिच्छेद सिद्धान्तालोखनान्निस्यं सिद्धिमाणोति विद्यां च | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                    | नं कृषी सामान्यभान्यवत्<br>ये तथा ततुपयोगतः<br>वं सम्यग्धमैविभागतः<br>स्यात् तत्वोगो विषकस्ततः<br>स्यान्महानेश्याविभागतः<br>*<br>विनण्टासपञ्चविद्यास्यस्यस्य | 3 2 8<br>3 0 4<br>9 9 3<br>3 8 9<br>64: 1<br>9 9 0 |
| इदं तद् योगिहृदयं [तुःखि]तेष्वनुक्रम्पा च न मेदतः नाभाषो न च नो मुक्तो [निर्वा]णार्थ विहायोच्चै- प्रशान्तवाहितीत्पीको भवप्रपञ्चिद्ति- सर्वेषम्भविच्छेद- [सद्धान्तालोच्यानिकर्षं                     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                    | नं कृषी सामान्यभान्यवत् ये तथा ततुपयोगतः नं सम्यग्धमैविभानतः स्यात् तयोगो विकलस्ततः स्यान्महालेद्याविभानतः  * विनष्टासपम्यविभानतः लोक्यं त्यक्तसास्तरैः  *   | 3 2 8<br>3 0 4<br>9 9 3<br>3 8 9<br>64: 1<br>9 9 0 |

### . वच्छं परिचिष्टम् । त्रससिद्धान्तसमुचयान्तर्गतानां विश्विष्टश्रन्दानामकारादिकमः।

| અ <i>લા હો સોન્ટી હ</i> જી તમાની તો લાવાનો |                    | 1414631461111411/1144111                  |             |  |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|--|
| <b>ग्रन्द</b> ः                            | म्लोका <b>द्वः</b> | शब्दः                                     | म्होकाङ्गः  |  |
| <b>अक्षलमृत्यु प्रशामन</b>                 | २४३                | श्रुलनावस्था                              | ५७          |  |
| अञ्चित                                     | २४३                | चारशील                                    | ३३,३०६      |  |
| <b>अ</b> श्रह्म                            | २७१                | <b>चौरानिष्काषक</b> पाटिष्वा <b>नका</b> न | ३२४         |  |
| <b>अतरवामिनिवेश</b>                        | 89                 | तमस्                                      | £ €, ₹ ७    |  |
| <b>थ</b> न्तवाहिता                         | 326                | सारिवकी                                   | 399         |  |
| अन्यता भिस्न                               | <b>६६,७</b> 9      | तामिस्र                                   | ६६,७०       |  |
| अपराजित                                    | २४३                | त्रिकलोपेत                                | 43          |  |
| <b>अप</b> राजिता                           | ३१०                | त्र्यह                                    | २७७         |  |
| अपुनर्वन्यक                                | ३७,३८,५४           | <b>दि</b> हका                             | 40          |  |
| अ <b>बद्दग्</b> ल                          | 40                 | दीक्षा                                    | 340         |  |
| अमोष                                       | २४३                | दुः <b>काञ्च</b> परिहारज्ञ                | ₹•₽         |  |
| <b>अनो प</b> राश                           | २४३                | दुःखादिविज्ञानयोग्यता                     | २०३         |  |
| <b>अर्ह</b> त्                             | २४                 | दोषविषण्णता                               | ३१२         |  |
| <b>अव</b> न्ध्यधी फल                       | २० <b>९</b>        | दञ्बदीक्षा                                | 896         |  |
| <b>असन्न</b> यीग                           | २२६                | <b>धर्मम्याम्</b> ढ                       | २०६         |  |
| अस्त्रशक्तियोग                             | ३०५                | <b>धर्माषर्म</b> क्षयकरी                  | ३५०         |  |
| <b>असङ्गर</b> नेह                          | \$ <b>9</b> 0      | नमः                                       | २७९         |  |
| <b>वा</b> चान्रम                           | 994                | नष्टनाशन                                  | 924         |  |
| <b>थाश्यस्कीतताहेतु</b>                    | 8 €                | निर्माणाशय                                | ३०२         |  |
| <b>इ</b> च्छायोग                           | 969                | निष्कलाख्या(१६४)श्रुति                    | ७३          |  |
| इन्द्रत्व                                  | ३२२                | प्रवसक्डलयाग                              | २४९         |  |
| अर्थं देह कियाशानयोग्यता                   | 956                | प्रसहंस                                   | 800         |  |
| <b>अर्थेदेहिक</b>                          | 955                | पद्मासम                                   | २७१         |  |
| <b>मी</b> विस्तादन्थ्यता                   | 359                | परमहान                                    | ¥           |  |
| कल्बाणचेतु                                 | 48                 | परा निश्वति                               | 943         |  |
| काविन्                                     | ₹• <b>६</b>        | पश्चमाच                                   | 99,348,348  |  |
| <b>साम्बर</b> पात                          | 48                 | पारमे <b>भ</b> री                         | \$40        |  |
| गम्मीराशय                                  | 369                | पूर्वेदाम                                 | <b>२८</b> ५ |  |
| गुणव्यस्ति                                 | 920                | प्रहरिमोक्षणी                             | 40          |  |
| प्रस्थि <del>ये</del> द्                   | 82,44              | प्रकृतेर्विदक्षा भवन किया                 | 168         |  |
| <b>धारिकी</b> वरा                          | 964                | प्रमच                                     | 561         |  |
| <b>वातिकां</b> युति                        | 378                | प्रविधान निमा                             | 46          |  |

| द्याद्यः                      | <sup>प्र</sup> लोकाङ्कः  | शब्दः                                              |                             |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>त्रतिपश्चिमाती</b> त       | २७५                      | महानिकृति                                          | म्लोकाद्वः                  |
| प्रस्थपायप्रस                 | ३२७                      | महाप <b>रम्</b> त                                  | ३२७                         |
| प्रवानविजयावस्था              | <b>३</b> 99              | गढा ग्या<br>सहायुत्रा                              | \$ r4 &                     |
| <b>प्रमु</b> दितास्पद         | 46                       | नहा द्वा<br>महामति                                 | 8 0/0                       |
| अगान्तवाहिता                  | २१,२६,९६,१८५             | महा <u>म</u> ुदा                                   | रक्षर ्                     |
| प्रातिभ                       | ३८०,३९२                  |                                                    | २७१                         |
| <b>वास</b> सहरति              | ₹•६                      | महामोह                                             | € €, €७                     |
| मीअ                           | २६३                      | महाखेश्याविधाम                                     | <b>३</b> ४१                 |
| <b>बुद</b>                    | રેશ                      | महाशयकर                                            | 950                         |
| बोधमण्डकरी                    | 968                      | महासमाधि<br>                                       | २०                          |
| महा                           |                          | मारक्षोभक्र <u>ी</u>                               | 46                          |
| महादीप                        | २,३,३२,३४,३९             | मिध्याचार<br>                                      | ३२६                         |
| नहायाग                        | 94                       | मिष्याचारविधायक                                    | ३२५                         |
| <b>नदासङ्गक</b> री            | <b>२८९</b>               | मुद्रा-रक्षादियोग                                  | 9                           |
| भरतस्थिति                     | 4 <i>9</i>               | मुलबन्धन्                                          | ५ <b>१</b>                  |
| भवधर्मानुग                    | <b>₹9</b> ♥              | मूल्या जशकटोपम                                     | ७६,७९                       |
| भवपळायनी                      | <i>३२५</i><br>५ <b>९</b> | मृत्युङ्जस<br>मोह                                  | ३९५,३९६                     |
| भवप्रपञ्चविरति                |                          |                                                    | ६६,६८                       |
| भवण्याधिनिवृत्ति              | ३ <b>१</b> ३<br>३०१      | भोहप्य                                             | 8                           |
| भवान्तप्राप्तियात्रा          | 4-1<br><b>1</b> -2       | मोहपराकम<br>धातित्व                                | ¥                           |
| भवा <b>न्यितेलाम्यावृत्ति</b> | 964                      | याता<br>रत्नोपस्थान                                | ३२२                         |
| भवादाय                        | <b>३०२</b>               | रागादिनिधनक्रिया<br>रागादिनिधनक्रिया               | ₹o₽                         |
| भवौत्सुक्यनिवृत्ति            | <b>३</b> २२              | रागापान्यमाक्या<br><b>ळबुदर्म</b> न्               | 9<8                         |
| भवीत्युक्योक्कव               | <b>३२</b> ५              | ळ <b>ु प्रमा</b> र्<br>लोकहच्छि <b>य्यवश्क्वेद</b> | 80                          |
| भाषमूल                        | 40,48                    | को इसंज्ञाचकाश्रीन                                 | ३२८                         |
| भान्ति <b>।</b>               | 89                       | कोकोत्तरपदाकाङ्क्षा                                | 40                          |
| भाम्तिम्यावृत्ति              | ३१२                      | वज्रतन्तुल                                         | 46                          |
| मण्डल                         | 229                      | वक्रासी                                            | 9 0 4                       |
| भन्त्र-सुदासमन्त्रित          | ₹₽\$                     | न अध्यो भिदा                                       | ८९                          |
| मयूराण्डरस                    | 1.0                      | यम्ध्यवायस्य                                       | <i>2</i> 0                  |
| महर्षि                        | ३२,२७४                   | बरद                                                | १०४ ,<br>२४३                |
| महात्मन्                      | २७१                      | बरप्रद                                             | ₹# ₹<br><b>₹</b> ¥ <b>३</b> |
| महादान                        | २२४                      | बरामवा                                             | २७१<br>२७१                  |
| महादेव                        | ₹\$                      | विद्याबीम                                          | 2/9                         |
| बहाच्यानामिनन्दित             | ३५६                      | विरेकास्वासम                                       | 154                         |
|                               |                          |                                                    | 4 3 4                       |

| शब्दः                       | म्कोका <b>द्धः</b> | शक्यः                               | <b>স্ভাদার</b> : |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|
| विषयोत्कर्ष                 | ३१७                | समातनपद                             | ३८९              |
| विष्युसिद्ध                 | 255                | समातनपदाबह                          | 365              |
| वैकामस                      | 999                | समाधि                               | 924,209          |
| <b>द्यमा</b> युत्तरसास्वाद  | ३३०                | सम्पुट                              | 7199             |
| शान्ता                      | 399                | सम्बद्धाजननी                        | 40               |
| शास्त्रयोग                  | 256,306            | सर्वदीक्षा                          | 395              |
| शि <del>वकृत्</del> यपरा सण | ३५४                | सर्वन्दद                            | २२५              |
| शिवझान                      | 3 4 3              | सर्वसम्परकरी                        | ५९               |
| शिवसमावेषी                  | 345                | सर्वोपनारा पूजा                     | २५०              |
| शिवसिद्धि                   | 7.90               | संवमधेणि                            | 968              |
| शुमबिम्बोपलिख               | ε <sub>e</sub>     | संयोगस्यक्तिव्यावृत्तिकैवस्याप्ते व |                  |
| शुभाशयमिबन्धम               | 35                 | संस्थिति                            | 963              |
| शेषवृत्तिमात्रोपमोगकृत्     | 340                | सामध्येयोग                          | 151              |
| প্লীপ্সিৰ                   | 999                | सा <b>दैवतुःकः</b>                  | 8.3              |
| सत्तार्थनिरत                | २३                 | <b>प्रका</b> रम                     | \$,8             |
| सदाशिष                      | ¥                  | स्कन्धाभाविकया                      | 948              |
| सदारणाश्रय                  | २७३                | स्यूखिद                             | 344              |
| सद्योगभीज                   | 904,906,928        | स्वतम्त्रदृति                       | २९६              |

#### सप्तमं परिशिष्टम्

#### ब्रह्मसिद्धान्तसम्बन्धयान्तर्गतानां विशेषनाम्नामकारादिकमः।

| - •                 |         | 1 14 0 10 10 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |              |            |
|---------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|--------------|------------|
| विशेषनाम            | परिचयः  | इलोकाङ्कः    | विशेषना                                 | म परिचयः     | क्लोकाङ्गः |
| <b>क्ल्यसक्त्रह</b> | [अन्धः] | 76.          | मरुदेवी                                 | [ऋषभिनमाता]  | 984        |
| कालश्करिक           | कवाबी]  | ર • પ        | सरिमन्त्र                               | [जैनमन्त्रः] | २१५        |

### अच्टमं परिशिष्टम् ।

### ब्रह्मसिद्धान्तसङ्ख्ययान्तर्गतानि मतान्तराचेदकानि स्थानानि ।

| अन्ये          | <b>४</b> ९,१७७ | <b>अपरै</b> :      | 44      |
|----------------|----------------|--------------------|---------|
| <b>श</b> न्यैः | 774,340        | एके                | 11      |
| अपरे           | 19             | तैः(तन्त्रातरीनैः) | 349,346 |

101

## शुद्धिपत्रकम् ।

| पत्रम्     | पङ्किः     | <b>अ</b> शु <b>र</b> म्                              | विद्योध्यम्                        |
|------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| •          | 6          | <sup>°</sup> पुद्गगलानां                             | <sup>°</sup> पु <b>द्</b> गलानां   |
| <b>)</b> 1 | 78         | इति, एते                                             | इति एते                            |
| **         | २८         | पू <b>र्वाढ</b> ं                                    | पू <b>र्वार्ड</b>                  |
| \$         | २          | सासावाः                                              | सास्रवः                            |
| ,,         | २६         | <b>'ए</b> तत्                                        | ' <b>ए</b> तत्'                    |
| 90         | Ę          | परमाथत                                               | परमार्थंत                          |
| 92         | 9          | °परिज                                                | परिण-                              |
| ,,         | 90         | प्रायः'                                              | 'प्रायः'                           |
| 93         | 95         | <b>अ</b> रण्ये <sup>,</sup>                          | 'क्षरण्ये'                         |
| **         | ,,         | भाग <sup>°</sup>                                     | मार्गे°                            |
| ,,         | २ <b>१</b> | <sup>°</sup> देशना                                   | °देशना,                            |
| 90         | 90         | ন্ত্ৰছ°                                              | 'যুক <sup>°</sup>                  |
| 96         | 94         | अपुनव°                                               | <b>अ</b> पुनर्ब°                   |
| २५         | २७         | ती <b>यंम्</b> -                                     | तीर्थम् —                          |
| २८         | शिषके      | गा ०६९                                               | गा ० ५९                            |
| ३२         | <b>२</b> १ | वतते                                                 | वर्तते                             |
| 36         | 11         | <sup>°</sup> तब्बग्                                  | <sup>°</sup> त <b>म्</b>           |
| υĘ         | 98         | इतरस्य'                                              | 'इतरस्य'                           |
| 36         | २६         | °दीनाम्;                                             | °दीनाम्'',                         |
| >>         | २७-२८      | 'वितर्कशार' इत्यत आरः<br>गद्यपाठः चुत्ते क्षेत्रम् । | म्य 'चतुर्थमेतत्' इत्येतत्पर्यन्तो |
| ३९         | २३         | 'জী                                                  | ''ओ                                |
| 48         | 94         | निष्क्रलाक्या <sup>°</sup>                           | निष्कलाख्या(१५२४)°                 |
| 4.         | २२         | <sup>°</sup> हानत <sup>°</sup>                       | <b>ँ</b> शासत <b>ै</b>             |
| ६२         | २ 9        | <sup>°</sup> दीकास <sup>°</sup>                      | ँदीक्षा स <sup>°</sup>             |
| **         | २४         | सम्ब                                                 | सम्यग्                             |
| £ 8        | 99         | तुव                                                  | สูงี้                              |
| **         | 94         | [•                                                   | [२∙                                |
| **         | 15         | <b>.</b> [84].                                       | °(१त)°                             |
| 20         | २९         | पर्य°                                                | [शदिया] परम°                       |
| 48         | 9.         | समय •                                                | तथेव                               |

## लालमाई दलपतभाई ग्रन्थमाला

#### 11

#### प्रकाशितप्रन्थनामावली

- १. सप्तपदार्थी- शिवादित्यकृत, जिनवर्धनसूरिकृतटीका सह ४-००
- 2. CATALOGUE OF SANSKRIT AND PRAKRIT MANUSCRIPTS: MUNI SHRI PUNYAVIJAYJI'S COLLECTION, PART I. 50-00
- ३. काच्यशिक्षा-विनयचन्द्रसूरिकृत

80-00



#### संप्रति मुद्रचमाणप्रन्थनामावली

- १. शब्दानुशासन -- आचार्य मस्यगिरिकृत
- २. कल्पलताविवेक-कल्पपल्लवशेषद्वत्ति- अज्ञातकर्तृक
- ३. निघण्डुक्षेष-सदृत्तिक- श्रीहेमचन्द्रस्रि श्रीवल्लभोपाध्यायकृत टीका
- 4. CATALOGUE OF SANSKRIT AND PRAKRIT MANUSCRIPTS, PART II
- ५. विशेषावस्यक-स्वोपब्रवृत्ति सह-- श्रीजिनभद्रगणि क्षमाश्रमण
- ६. रत्नाकरावतारिका- रत्नप्रभसूरिकृत, टिप्पण-पश्चिका-गूर्जेसनुवाद सह
- ७. गीतगोविन्दकाच्य- मानाइन्ट्रपकृत टीका सह
- 8. THE NATYADARPANA OF RAMACANDRA AND GUNACANDRA: A CRITICAL STUDY.
- 9. YOGADRSTISAMUCCAYA OF HARIBHADRA, WITH AUTO COM. AND TRANSLATION AND EXPLANATION BY K. K. DIXIT

| 1 | katigaalusiin jorga tunissaa viitaaska finattioodd oo arribaal kirjahaa kay qoon qob ardaan oo asta dhir ataan oo aanaa | <b>L</b> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| } | बीर सेवा मन्बर                                                                                                          | ş        |
|   | 232. OTHERON                                                                                                            |          |
|   | काम के                                                                                                                  |          |
|   | क्षक अर्थ की हार से प                                                                                                   |          |
|   | शांक पी अश्वतिका ध्रा ३०                                                                                                |          |
|   | des and                                                                                                                 |          |
| 1 | वासी का                                                                                                                 |          |